# विषय-सूची।

| १ महात्मा बुद्ध देव ।       | •••   | •••   | Ś   |
|-----------------------------|-------|-------|-----|
| २ श्रीशङ्कराचार्य ।         | •••   |       | કદ  |
| ३ श्रोरामानुजाचार्यं ।      | •••   | ••    | Ęį  |
| ४ श्रीमध्वाचार्यं ।         | •••   | •••   | £å  |
| ५ श्रीवल्लभाचार्यं।         | •••   | •••   | 23  |
| ६ महाप्रभु श्रीचैतन्य ।     | ••    | •••   | १०२ |
| ७ महात्मा तैलङ्ग खामी।      | •••   | •••   | SOF |
| = श्रीनारायण खामी।          | •••   | • • • | ११७ |
| <b>८</b> श्रीरामदास स्वामी। | •••   | •••   | ३११ |
| १० भास्कगनन्द सरस्वती।      | • • • | •••   | १२४ |
| ११ श्रीरङ्गाचार्यं जी ।     | •••   | •••   | १३४ |
| १२ परमहंस श्रीरामकृष्ण देव। |       | •••   | १४٤ |
| १३ गुरु नानक ।              | •••   | •••   | १६१ |
| १४ साधु तुकाराम ।           | •••   |       | १७० |
|                             |       |       |     |

१⊏२

१५ साधु तुलसीदास जी।

# भूमिका।

पुरुष, इस संसार की ममता परित्याग कर, धर्मपथ के पथिक हुए हैं, इसका लेखा धर्मपथ के पथिक हुए हैं, इसका लेखा के सत्यपुरुष इस वात में सहमत हैं कि जितने भगवज़क, योगी, यती, ब्रह्मज्ञानो, स्वार्थत्यागो आदर्श महात्मा भारतवर्ष में हो गये हैं, उतने किसी भो देश में नहीं हुए ; किन्तु दुःख की वात है कि उनका जोवन चरित लिपिवड न होने के कारण यह जानना वड़ा कठिन है कि वे अपने जन्म से किस देश की भूमि, किस माता पिता की गोद श्रीर किस महात्मा के आश्रम शोभा वढ़ा कर, निज जीवन रूपी नाट्य का दृश्य संसार को

पुराण्मितिहासञ्च तथाख्यानानि यानि च-महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्य मेवच।

श्रर्थात् पुराण्, इतिहास श्राख्यान श्रौर महात्माश्रों के चरित नित्यसुनने चाहिये।

हमने इस पुस्तक को दो भागों में विभक्त किया है। इस् संग्रह के मुख्य श्राधार खरूप. नोचे लिखें ग्रन्थ हैं—श्रो गणेशचन्द्र मुखोपाध्यायकृत 'जोवनीसंग्रह,' श्रीयुत साधुचरणें कृत "भारतभ्रमण' एवं खर्गीय पं० माधवप्रसाद मिश्र सम्पादित ''सुदर्शन'।

श्रन्त में हमें यह भी श्राशा है कि श्रादर्श महात्माश्रों के चरित श्रवश्य ही भारत की वर्त्तमान सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के सुधारने में सहायक सिद्ध होंगे।

प्रयाग माघ सुदी १४ सं० १९६=

चतुर्वेदो द्वारकाप्रसाद शम्मा।





# १--बुद्धदेव।

#### वंश परिचय।

विकास स्वाप्त के स्वा

हुई। इत्वाकु वंशीय सुजातं नाम एक राजा थे। सुजात के पुत्र जब श्रपने पिता द्वारा निर्वासित किये गये; तब उनका नाम पड़ा 'शाक्य''। सुजात ने श्रपने पुत्रों को क्यों देश निकाला दिया था? इस अश्न का उत्तर हम नीचे लिपिवद्ध करते हैं।

प्राचीन काल में श्रयोध्या नगरी में इच्वाकु वंशीय सुजात नामक, एक प्रतापशाली राजा थे। उनके पाँच पुत्र श्रीर पाँच ही कन्याएँ थीं। पुत्रों के नाम ये थे—उपूर, निपूर, करकुएडक, उत्कामुख श्रीर हिस्तशीर्षक। कन्याश्रों के नाम ये थे—शुद्धा, विमला, विजिता, जला श्रीर जली। इन कन्याश्रों के श्रितिरक्त सुजात के एक श्रीर पुत्र था, जिसका नाम जन्तु था। वह राजा की पटरानी को सखी को कोख से श्रीर राजा के श्रीरस से उत्पन्न हुआ था। सखी का नाम था जेन्ती, इसीसे सव लोग उसके पुत्र को 'जेन्तु' 'जेन्तु'' कहा करते थे।

राजा खुजात, एक दिन इस सखी की स्त्रीभाव से श्राराधना कर रहे थे, जेन्ती भी उनकी वासना पूर्ण कर रही थी। इस पर राजा ने प्रसन्न हो कर, जेन्ती से कहा — "तुम्हारा सौजन्य देख कर, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं; श्रतः जो तुम चाहती हो सो वर माँगो।" राजा के ऐसे वचन सुन, जेन्ती ने मन ही मन विचारा कि जब यह राजा न रहैगा: तब इसके श्रन्य पुत्र सारा राज श्रापस में वाँट लेंगे, मेरे पुत्र को कोई पूँ छेगा भी नहीं, श्रतः में ऐसा वर मागूँ जिससे मेरा पुत्र ही श्रयोध्या की राजगही पर वैठे। इस प्रकार सोच विचार कर जेन्ती ने कहा— "महाराज! यदि श्राप सचमुच मुक्ते वर देना चाहते हैं, तो श्राप श्रपने पाँचो पुत्रों को देश-निकाला दे कर, मेरे वेटे के राज्य प्रदान कीजिये।" महाराज सुजात जेन्ती के मुख से,

यह बात सुन नड़े दुखी हुए। किन्तु प्रतिज्ञा-भङ्ग होने के डर से, किसी प्रकार अपनी बात का नहीं टाल सके। राजा ने कहा-''अच्छा ऐसा ही होगा'' श्रौर जेन्ती की मनोकामना पूरी की। राजा के वरप्रदान की चर्चा सारे नगर में फैल गयी। राज-पुत्रों ने अपने पिता की वात रखने के लिये, राज्य छोड़ कर वन को प्रस्थान किया। राजकुमारों को वन में जाते देख राजधानी-वासी श्रनेक नर उनके साथ हो लिये। ये लोग श्रनेक देशों में घूमते फिरते हिमालय के समीप श्रीर रोहिगी नदी के तीरवर्ची शकाटवन में पहुँचे। इस लम्बे चौड़े वन के बीच में महानुभाव और महाज्ञानी कविल मुनि का आश्रम था। राजकुमार उत्ती शकोटवन में रहने लगे और अन्य किसी वंश के साथ सम्दन्य न कर के, उन्होंने श्रपनी यहिनों के साथ विवाह कर धपना वंश वढ़ाया। इन्हींका वंश शाक्य-वंश कहा जाता है। ख़ुजात रांजा के ज्येष्ठपुत्र उपुर ही की शाक्य वंश के श्रादि या प्रथम पुरुष समभाना चाहिये। इस प्रकार से शान्य-वंश इदवाकु-वंश की एक शाखा मात्र है।

#### कपिलवस्तु नगर की उत्पत्ति।

सुजात राजा के निर्वासित पुत्र, बहुत से लोगों के साथ हिमालय के समीपवर्ची प्रदेश में एवं किपलमुनि के आश्रम के आसपास शकोटवन में बस गये। धीरे घीरे श्रीर लोग भी वहाँ श्राने जाने लगे। श्रनेक देशों के व्यापारी भी वहाँ श्राते

<sup>\*</sup> यह वे किपलसुनि नहीं हैं, जो साँख्यदर्शन के वक्ता एवं जो सगर - मन्तान के। शाय द्वारा भस्म करने के लिये मिस्हु हैं। यह किपलसुनि गौतम तीय के।ई दूसरे किपलसुनि थे।

जाते थे। उस समय राजकुमारों की इच्छा हुई कि हम लोग यहीं बसें, और अन्यत्र कहीं न जाँय। इस प्रकार विचार कर, राजकुमारों ने किएल मुनि से श्राज्ञा माँगी और उस बन में उन्होंने एक उत्तम नगर वसाया। यह नगर किएल मुनि की श्राज्ञानुसार बसाया गया था; श्रतः उसका नाम "किएलवस्तु," रखा गया।

इस नगर को स्थापित करते ही राजकुमारों की उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि होने लगी। कमशः यह नगर इतना समृद्धिशाली हुआ कि वह वाणिज्य का प्रधान केन्द्र हो गया। खुजात राजा के ज्येष्ठपुत्र उपूर वहाँ के राजा हुए। उपूर के पञ्चात् यथाकम निपूर, करकुन्तक, सिंहहनु श्रादि राजा हुए। सिंहहनु के चार पुत्र और एक कन्या हुई। पुत्रों के नाम थे—शुद्धोदन, धौतोदन, शुभोदन एवं श्रमृतोदन। कन्या का नाम श्रमिता था। इन सब में शुद्धोदन ही ज्येष्ठ था। श्रतः सिंहहनु के मरने पर शुद्धोदन को पैतृक राज्य मिला। इन्हीं शुद्धोदन के श्रीरस श्रीर कौल-वंशीय मायादेवी की कोख से बुद्धदेव का जनम हुआ।

इच्चाकुवंशीय राजा सुजात का ज्येष्ठपुत्र उपूर ही, विख्यात शाक्यवंश का मूल पुरुप था। उपूर की छुठवीं पीढ़ी में महात्मा शाक्यमुनि का जन्म हुआ।

## शाक्यमुनि के मारुकुल का इतिहास।

शाक्यसिंह के मातृकुल का इतिहास वड़ा अद्भुत है। राजा शुद्धोदन ने जिस कुल में विवाह किया था, वह कुल या वंश शाक्य होने पर भो, उनकी पाणिगृहीता भोर्च्या कौलीयवंश वालों की दौहित्री (धोइती) थी। इस कौलीयवंश या कौलीयकुल की उत्पत्ति शाक्यवंश की कन्या से हुई थी। किसी एक परित्यका शाक्य कत्या के गर्भ से श्रीर एक ऋषि के श्रीरस से कील नामक एक जन उत्पन्न हुआ। यही कीलवंश का मूल पुरुष था। कीलीय वंश की उत्पत्ति का वृत्तान्त यह है:

सुजात के पुत्र एवं उनके साथ श्राये हुए उन चत्रियें। का वंश जिनका नाम शाक्य पड़ गया था, धीरे धीरे वढ़ने लगा। कुन्तक शाक्य के राजत्व काल में किसी एक शाक्य कुलोद्भवा कन्या के कुष्ट रोग उत्पन्न हुआ। वड़े वड़े नामी वैद्यों ने चिक़ित्सा की, पर वे उस रोग को न हटा सके। उस कन्या के सारे शरीर में घाव हो गये। हतभागिनी कन्या की, गलद् कुष्ट रोगाक्रान्ता होने के कारण हर एक मनुष्य घृणा की दृष्टि से देखता था। उसके भाइयों ने उसे किसी पर्वत पर छोड़ श्राने की मन में ठानी श्रीर एक गाड़ो में विठा, वे उसे हिमालय पर्वत की श्रोर ले गये। वहाँ उस कन्या को उन लोगों ने एक गुफा में विटाया। फिर उसके पास वहुत सी खाने पीने की सामग्री एवं श्रोढ़ने विछाने के लिये कम्वल श्रांदि रखे। श्रनन्तर उस गुफा का द्वार लकड़ी से बन्द कर, द्वार की सन्धियों को वालु द्वारा बन्द कर दिया। इतना कर वे कपिलवस्तु को लौट श्राये। मृतकल्पा शाक्य-दुहिता कई एक दिनों तक उस गुफा में रही। वायुहीन स्थान में रहने से श्रथवा उस गुफा की उष्णता के कारण हो, शाक्यदुहिता के शरीर का सारा कोढ़ श्रच्छा हो गया। शरीर कलङ्कश्रन्य होकर इतना सुन्दर निकल श्राया कि उसे देख कर, उसके देव-कन्या होने में तिल भरभी सन्देह नहीं रह जाता था।

एक वार म्राहार की खोज में एक भूखा व्याव्र, मनुष्य की गन्ध पा उस गुफा के पास पहुँचा। सूँघता साँघता वह म्रपने नस्तों से गुफा के मुख की वालुका म्रादि हटाने लगा। इसी गुफा से श्रित समीप कोल नामक एक राजिंप रहते थे। उसी समय वे राजिं भी फल लेने के लिये आश्रम से निकले और उस गुफा के पास पहुँ चे। ऋषि की देखते हो व्याघ्र वहाँ से भाग गया। गुफा के द्वार की वाल तो व्याघ्र ने हरा दी थी, किन्तु लकड़ियाँ श्रभी ज्यों की त्यां रखी हुई थीं। ऋषि ने कौत्हलवश उन लकड़ियां की हटा कर, देखा कि गुफा के भीतर एक देवकन्या वैठी है। ऋषि ने उससे पूँछा —''तुम कौन हो?'' कन्या ने उत्तर दिया—''मैं कि लवस्तु वासी अमुक शाक्य की कन्या हुँ: मुभे गलद्कष्ट का रोग था; उसे देख मेरे भाइयों के मन में मेरी और से घृणा उत्पन्न हुई। उन लोगों ने मुभे ला कर. यहाँ जीता जागता वन्द कर दिया। यहाँ आने के कई दिनों वाद मेरा रोग अपने आप अच्छा होगया। आपके अनुग्रह से अव मैं चड़ी हुँ और आज वहुत दिनों वाद मनुष्य का मुख देख, मुभे जान पड़ता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है।

राजिप उस कन्या के रूप पर मुख्य हो कर, उसे श्रपने श्राश्रम में लिवा ले गये श्रीर ध्यान ज्ञान श्रादि समस्त विरकोचित कम्में को परित्याग कर, वे उस कन्या के साथ गाईस्थ धर्म का श्रनुशीलन करने लगे। काल पा कर वह शाक्य दुहिता गर्भवती हुई श्रीर एक एक कर के उसके सोलह पुत्र जन्मे। जब वे ऋषिपुत्र वड़े श्रीर समसदार हुए, तब उनकी माता ने उन्हें किपलवस्तु जाने की श्राज्ञा दी श्रीर कहा—''पुत्र गण ! किपलवस्तु नगर में श्रमुक नामधारी मेरा पिता है। तुंम्हारे मामा श्रीर मेरे भाइयों के श्रमुक श्रमुक नाम हैं। श्रव तुम उनके पास जाश्रो। वे निश्चय तुम्हारी श्राजीविका का कुछ प्रवन्ध कर देंगे। तुम्हारा मातृवंश महद्वंश है। वे लोग श्रवश्य तुमको श्रहण करेंगे।''

यह कह कर शाक्य-दुहिता ने अपने पुत्रों की शाक्यवंश का आचार व्यवहार, रीति नीति वतलायी। वे लोग आतृकुल की रीति नीति सीख कर, किपलवस्तु नगरी में गये और शाक्यों के सभामग्रहण में पहुँचे। माता की वतलाई हुई रीति नीति के अनुसार सभाभवन में उन्होंने प्रवेश किया। शाक्यों ने ऋणिकुमारों को शाक्योचित आचरण में प्रवृत्त देख कर पूँछा--"तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और तुम किसके वंशधर हो?" इस प्रश्न के उत्तर में वे वोले—"हम लोग कौलाश्रम से आ रहे हैं। हमारी माता अमुक शाक्य की कन्या है। हमारे पिता कोल ऋणि हैं। हमारी माता के जब कुए का रोग हुआ: तब अमुक शाक्य उसे गिरिगह्वर में बन्द कर आया था। देवानुम्रह से माता का रोग छुट गया और कोल ऋणि ने उनके साथ विवाह कर लिया। हम लोग अपने माता-मह और मातुलों को देखने के लिये आये हैं।

उक्त वालकों के मातामह उस समय जीवित थे और वे अपने पृत्र पौत्रों सिंदत सभा में उपस्थित थे। ऋषिकुमारों का बृत्तान्त सुन, उन्हें वड़ा आर्च्च हुआ और वे प्रसन्न हुए। विशेष आनन्दित होने का कारण यह था कि वे कोल ऋषि की जानते थे। राजर्षि कोल असल में काशी के राजा थे। वे अपने च्येष्टपुत्र की सारा राज्य भार सींप कर, हिमालय की तराई में तप करने के लिये चले आये थे। उन्होंने शाक्य-दुहिता के साथ विवाह कर लिया और उनके औरस से दौहित्र गण उत्पन्न हुए—यह शाक्यों के लिये अवश्य वड़े आनन्द की वात थी।

शाक्यों ने अपने दौहित्र एवं भागिनेय गण (भार्जो) की अपने घर में रखा श्रौर उन्हें उचित वृत्ति प्रदान की। जिस वालक का जो नाम था, उस वालक के नाम पर, श्राम का नाम रख, प्रत्येक वालक को एक एक श्राम दिया श्रौर खेती के योग्य थोड़ी सी भूमि भी प्रत्येक को दी। वे सब कौलीय नाम से प्रसिद्ध हुए। शाक्य-कन्या के गर्भ से कौलीयवंश की उत्पत्ति का यही इतिहास है। सुभूति नाम एक शाक्य ने इसी कौलवंश की एक सुन्द्री कन्या के साथ विवाह किया था। सुभूति की स्त्री के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उस कन्या का नाम मायादेवी था।

किपलवस्तु के पास ही "देवहेड़ा" नामक एक प्राम था, जिसमें सुभूति शाक्य रहता था। सुभूति उस प्राम का श्रधि-पित था। उसने करभद्र प्राम के कौलीयवंश की एक कन्या के साथ विवाह किया ग्रौर उससे सात कन्या उत्पन्न कीं। उसके कोई पुत्र भी था कि नहीं, यह नहीं जाना जा सकता। उसकी कन्याओं के नाम ये थे—माया, महामाया, श्रतिमाया, श्रनन्तमाया चुलारा, कौलीसेवा श्रौर महाप्रजापित।

राजा सिंहहनु के परलोकवासी होने पर, उसका ज्येष्ठपुत्र शुद्धोदन गद्दी पर वैठा श्रोर उसने उपरोक्त सुभूति-शाश्च की प्रथमा कन्या याया श्रीर सव से छोटी कन्या महाप्रजापित के साथ विवाह किया। विवाह होने के बारह वर्ष वाद शुद्धोदन के श्रीरस से श्रीर मायादेवी के गर्भ से शाक्यसिंह उत्पन्न हुए।

## बुद्धदेव का जन्म।

भूगोल-प्रेमियों से नैपाल राज्य का नाम श्रपरचित नहीं है। इसी नैपाल राज्य के श्रन्तर्गत किपलवस्तु#नामक एक नगर था, जिसमें शाक्य-वंश सम्भूत राजा शुद्धोदन की राजधानी थी।

<sup>\*</sup> कपिणवस्तु का प्रवितत नाम ''केाहना्'' है ।

महाराज शुद्धोदन के पाँच रानियाँ थीं, उनमें मायादेवी पटरानी थी। मायादेवी जैसी रूप में श्रद्धितीया थी. वैसी ही वह श्रतुलनीया गुणवती भी थी। महाराज उसके रूप लावएय पर ऐसे मुग्ध होगये थे कि वे उसे अपनी श्रांखों की श्रोट एक च्चण को भी नहीं करते थे। वे उसके केवल शारीरिक सौन्दर्य-छुटा पर हो विमोहित थे से। नहीं. किन्तु मायादेवी ने अपनी कर्चव्य-प्रियता, आत्म-संयम, धर्म-निष्ठा श्रादि श्रलौकिक गुणो से महाराज के। अपने वश में कर रखा था। यद्यपि महाराज शुद्धोदन महारानी मायादेवी जैसी अशेप सद्गुण-लङ्कृता एवं सर्वसौन्दर्यशालिनी भार्या की पा कर श्रपने की परम सुखी समसते थे : तथापि उनके मन में एक दुईमनीय श्राकांचा रूपी भ्राग खुलगा करती थी। इसीसे वे परम सुखी होने पर भी कभी कभी उस चिन्ता में पड़, मृतप्राय हो जाया करते थे। जो सती साध्वी स्त्रियाँ होती हैं वे न तो श्रपने स्वामी को चए के लिये भी विपादयुक्त देख सकती हैं और न खामी की निन्दा या अपवाद ही सुन सकती हैं। वे अपने पति का प्रसन्त करने के लिये सदा सचेष्ट रहती हैं।

एक दिन मायादेवी ने महाराज के मुखमग्डल की निष्प्रभ देख कर पूँ छा:

मायादेवी—नाथ ! भ्रापका मुखमएडल प्रभाहीन क्यों हो रहा है ! शरीर तो श्रच्छा है न !

शुद्धोदन—प्रियं । मेरा शरीर बहुत अच्छा है। किन्तु मानसिक वेदना वड़ी यंत्रणा दे रही है। यदि में पुन्नाम नरक से उद्धार न हो पाया, तो ये सारा वैभव मेरे किस काम का ? यह सुन मायादेवी समभ गयो कि महाराज की जो दुःख है उसे दूर करना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। यह विचार, उसने महाराज से कहा:—

मायादेवी—स्वामिन्! जिसको वाणी प्रकाश नहीं कर सकती, किन्तु जिसके द्वारा वाणी में वोलने की शक्ति श्वाती है, श्वाप उसीकी श्वाराधना कीजिये। जिसको मन नहीं जान पाता; किन्तु जिसके द्वारा मन जानने की शक्ति पाता है, उसीकी श्वाप श्वाराधना कीजिये। जिसको हम नेत्रों द्वारा नहीं देख पाते. किन्तु जिसके द्वारा नेत्र देखते हैं, श्वाप उसीका ध्वान कीजिये। जिसको हम कर्ण द्वारा नहीं सुन सकते. किन्तु जो कर्ण में सुनने की शक्ति प्रदान करता है; श्वाप उसीकी श्वराधना कीजिये। श्वापकी मनोकामना पूरी होगी।

मायादेवी का उपदेश सुन. महाराज के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और वे सच्चे मन से भगवदाराधन फरने लगे।

चाहें कोई माने या न माने, पर भगवान् अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण किये विना नहीं रहते। एक दिन मायादेवी प्रमोदगृह में अपनी एक सखी के साथ वात चीत करते करते आँघने लगी और पड़ते ही सो गयी। सोते सेते उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक शुभ्र वर्ण धारी हाथी, जिसके बड़े बड़े सफ़ेंद दात है; स्इं में कमल का फूल दावे बहुत धीरे से उसके पेट में घुस रहा है।"

रानी की नोंद उचटी, उसने बहुत प्रसन्न होकर स्वप्न का सारा हाल महाराज से कहा। ज्योतिषियों ने स्वप्न का बृत्तान्त सुन कर. यह कहा:

ज्योतिर्विद्—महाराज! एक महापुरुष मायादेवी के गर्भ में श्रापका पुत्र होने के लिये जन्म ग्रहण करेगा।

वृद्धावस्था में सन्तान होने की सम्भावना का वृत्त सुन, महाराज एवं महारानी—दोनों बहुत प्रसन्न हुए।

यथासमय मायादेवी गर्भवती हुई । एक दिन महाराज के सामने मायादेवी ने मातृगृह जाने को इच्छा प्रकट की। शुद्धोदन श्रपनो प्रिय पत्नी की श्रभिलाषा सदा पूरी किया करते थे: इसलिये इच्छा न रहते भी, उन्होंने विद्यादेवी की अपने पितृ-गृह जाने का श्रादेश दिया। यात्रा का शुभ मुद्वर्च सुधाने के लिये महाराज ने एक ज्यातिर्विद की बुलाया। उसने शुभ मुहुर्च निकाला। मायादेवी ने उसी दिन श्रपने पितृ गृह की श्रोर यात्रा की। मायादेवी, मार्ग में वन पर्वत ख्रादि की प्राकृतिक शोभा देख कर, बहुत प्रसन्न होती थो जिस समय वह लुम्बिनी नामक उपवन के समीप होकर निकली, उस समय वहाँ की शोभा ने उसके चित्त पर इतना प्रभाव डाला कि वह रथ से उतर पड़ी। इस उपवन में घूम फिर कर. वह थक कर एक वृद्ध के नीचे वैटी हुई थकावट ट्रर कर रही थी कि उसी समय उसके गर्भ-वेदना श्रारम्भ हुई। उसी पेड़ के नीचे, उसने वसन्तकाल की श्क्र पूर्णमा की सुलक्त एक पुत्ररत्न जना। महाराज इस सुसंवाद की सुनते ही, महारानी और नवजात बालक की उस उपवन से अपने घर ले गये। जैसे पद्महीन सरोवर. गन्धरहित प्ष्पहीन उद्यान, फलशून्य वृत्त एवं सतीत्व-विहीन रमणी शोभा

ग्रत्य मालूम पड़तो है, वैसे ही सन्तानिवहीन राजगृह इतने दिनों तक श्रन्धकाराच्छ्रज्ञ श्मशानवत् था। किन्तु श्राज नब-जात वालक के श्रागमन से वह राजगृह शोभा की प्राप्त हो जगर-मगर करने लगा था।

महाराज शुद्धोदन की पुत्र का मुख देख श्रानन्द ती श्रवश्य हुश्रा, किन्तु शीघू ही उनके हृदयपटल पर विपाद की रेखा श्रिक्षत हुई। नवजात वालक के जन्म होने के दिन से सातवें दिन महारानी मायादेवी परलोक सिधारी। नवप्रस्त वालक चन्द्रकला को तरह दिनों दिन वढ़ने लगा। महाराज ने शिशु का नामकरण पवं श्रव्याशन संस्कार वड़े समारोह से किये। इस वालक के उत्पन्न होते ही महारानी पवं महाराज की सव मनोकामनाएँ पूरी हुई थीं। श्रतः महाराज ने उसका नाम स्वार्थ सिद्ध रखा।

सिद्धार्थ अलौकिक बुद्धियल के सहारे, अति अल्प समय में. सब विद्याओं में विलक्षण पारदर्शी होगया। वह अन्य वालकों की तरह को ड़ासक्त न था: अवकाश मिलने पर वह निर्जन स्थान में जा कर, ईश्वर का स्मरण किया करता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने भाई वन्दों के साथ आम्यभूमि देखने के लिये गया। रास्ते में उसे एक निर्जन उद्यान दिखलाई पड़ा। उसे देख और अपने सक्की साथियों को छोड़, वह उसमें जाकर इधर उधर टहलने लगा। घूमते फिरते जब वह थक गया; तव थकावट मिटाने के लिये वह एक सुन्दर वृत्त के तले बैठ गया। सिद्धार्थ के मन की एकान्त में पा कर, चिन्ता ने उसे ईश्वर की भिक्त का उपदेश दिया। चिन्ता के उपदेशानुसार ईश्वर भिक्त में डूब, वह अचेत हो ध्यानमग्न हो गया। उधर महाराज शुद्धोदन राजकुमार की न देख, बड़े चिन्तित हुए और उसे

दूढ़ने के लिये अनेक मनुष्यों को भेजा। इतने में एक मनुष्य ने कुमार का पता लगा सारा हाल जा कर महाराज से कहा। महाराज ने उद्यान में जा कर. राजकुमार को उस अवस्था में देख, वहां अवस्था माना। वहुत लोगों के आने का आहट पा एवं उनका कोलाहल सुन, राजकुमार को ध्यान भक्त हुआ। पिता को सामने देख सिद्धार्थ कुछ लिजत सा हुआ और उनके साथ घर लौट गया।

#### विवाह ।

यौवनावस्था के प्रारम्भ ही में पुत्र की इस प्रकार संसार से विरक्त देख, शुद्धोदन ने शीघृ ही उसे परिग्य-पाश में वाधने का संकल्प किया। कुमार का विवाह सम्वन्धी मतामत जानने के लिये शुद्धोदन ने अपने प्रधान मंत्री का राजकुमार के पास भेजा। सिद्धार्थं ने उस विषय पर स्थिरचित्त हो कर विचार पूर्वक सात दिन के वाद उत्तर देने की प्रतिक्षा कर, मंत्री को विदा किया। "विवाह करना ठीक है कि नहीं 'इसी विषय पर राजकुमार ने छः दिन तक भली भाँति विचार किया। अन्त में उसने यह निष्कर्ष निकाला कि बन में रह कर. धर्मपालन करना वड़ा सहज है, किन्तु गृहस्थाश्रम में रह कर श्रीर सैकड़ों सहस्रों पाप के प्रलोमनों से ज्ञात्मरत्ना करते हुए. धर्म कर्म परा-यस होना वड़ा कठिन होने पर भी, गृही वन कर हुके धर्म पालन करना ही उचित है. श्रतः मुक्षे विवाह करना चाहिये। इस प्रकार सिद्धान्त निश्चित कर सातवे दिन राजकुषार ने प्रधान-मंत्री से, विवाह करने की सस्मति प्रकट करते हुए कहा—''क्या ब्राह्मण्, क्या ज्ञत्री. क्या वैश्य श्रीर क्या शृद्ध, में उस जाति की कन्या के साथ विवाह कहँगा, जो विविध गुणों से विभूषिता होगी। जो कन्या गुण, सत्य एवं धर्म्म में श्रेष्ठा होगी,

वंही कन्या मेरी भार्या होगी! जिस कन्या में ईर्पादि दोष नहीं होंगे. जो सदा सत्यवादिनों, रूपयौवन में श्रद्धितीया होने पर भी श्रपने रूप की श्रिभमानिनी न होगों, जो माता पिता के प्रति स्नेहान्विता होगों; जो शठ, प्रवञ्चना एवं कठोर-वचन-भाषिणी न होगों; जो सदैव संयतेन्द्रिया एवं दान्तिका रहैगों; जो उद्धता श्रीर प्रगठभा न होगों, जो व्यर्थ की कल्पनाएँ न करती होगों; जो तोषामोद भा न करती होगों श्रीर जो लज्जावती, धार्मिक, श्रीर शास्त्रका होगों; उसी कन्या को में श्रपनी भार्या वनाऊँगा।"

मंत्रों ने राजकुमार का अभिप्राय समक्ष महाराज से सब वृत्तान्त जाकर कहा। पुत्र को विवाह करने के लिये तत्पर जान, शुद्धोदन ने कुमार के बतलाये हुए गुणों से युक्ता एवं स्वभाव वाली कन्या की खोज में ब्राह्मणों की भेजा। एक ने लौट कर महाराज से कहा:—

ब्राह्मण-महाराज | मैंने राजकुमार के योग्य एक कन्या का पता पाया है। वह दगडपाणि शाक्य की वेटी है।

इसी प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण ने एक दो सुपात्रियों के नाम श्रा कर वतलाये। सभी ब्राह्मण श्रपनी खोजी हुई कन्या की बड़ी लम्बी चौड़ी प्रशंसा करते थे। इस पर मंत्री ने ब्राह्मणों की सम्बोधन कर कहा: -

मंत्री - देखो, राजकुमार जिसे अपनी इच्छा के अनुकूल पात्रेगा उसीके साथ विवाह करेगा। इसके लिये एक उपाय करो। राजकुमार आमंत्रित राजकुमारियों को सुवर्ण, रत्न, चाँदी से भरा हुआ अशोकभाएड बाँटें। राजकुमार उनमें से यदि किसी को पसन्द करेगा, तो उसीके साथ राजकुमार का विवाह कर दिया जायगा।

महाराज ग्रुद्धोदन ने मंत्री के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया श्रीर राज्य भर में घोषणा करवा दो कि श्राज के सातवें दिन कुमार सिद्धार्थ श्रामंत्रित कुमारियों को अशोकभागड वितरण करेगा। समस्त राजकुमारियों को संस्थागार (राजसमाः में उपस्थित होना चाहिये। निर्दिष्ट दिन राजकुमार ने रत्नजटित-सिहासन पर बैठ कर, श्रशोकभागड बाँटे। उस समय कुमार के मन का भाव जानने के लिये महाराज ने वहाँ एक ग्रुप्तचर नियुक्त कर दिया। श्रशोकभागड का वितरण करना श्रारम्भ हुश्रा। एक एक कर के सिद्धार्थ के पास कुमारिया जाने लगी। उनमें प्रत्येक के साथ जो एक प्रधाना सहस्ररों थो वह श्रपनी श्रपनी कुमारी की वंशमर्यादा का परिचय देतो जानी थो। परिचय पा चुकने पर राजकुमार श्रशोकभागड देते थे।

जव सारे अशोकमाएड बाँटे जा चुके; तव दएडपाणि की कन्या गोपा ने जा कर, अशोकमाएड माँगा। उस समय और अशोकमाएड न होने पर, सिद्धार्थ ने गोपा से कहा: - राजक्मार—सुन्दरि! तुम सद के पीछे क्यों आयीं?

यह कह कर राजकुमार ने घपनो वहुमूल्य श्रंगूठी उतार कर उसे देवी।

परिण्य भी एक अद्भुत व्यापार है। नहीं नहीं यह विधाता की एक अपूर्व लोला है। यह परिण्य दो अपरिचितों के दृदय को मिला कर एक कर देता है। यह दोनों के नेत्रों को एक कर देता है। यह दोनों के नेत्रों को एक कर देता है, यह एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे के दृदय में प्रवेश करा कर जुका देता है।

यह दोनों को एक दूसरे के सुख दुःख का संशी वना देता है। सच तो यह है कि दाम्पत्य प्रण्य, वड़ा विस्मयोत्पादक है। इसका उद्रेक किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं होता—यह कोई नहीं जानता। पेड़ के गिरते ही माधवी-लता भी टूट जाती है, फल भी टूट कर गिर पड़ते हैं। जो परिमाणु संयुक्त थे, वे वियुक्त होजाते हैं, किन्तु दाम्पत्य—प्रण्य में परिणीत हृदय विभिन्न नहीं होता। दाम्पत्य प्रण्य में जो नर नारी का आत्मा मिलता है, वह मिलन वड़ा ही सुन्दर है और पवित्रता का आकार है। सिद्धार्थ ने गोप को पवित्र मूर्ति का दर्शन कर, उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। यह जान, महाराज वहुत प्रसन्न हुए और उसी चण दगडपणि के पास एक दूत भेजा। अनन्तर दोनों ओर से सब वातें पक्की हो चुकने पर उन्नीस वर्ष की अवस्था में बड़ी धूमधाम के साथ, सिद्धार्थ का विवाह गोपा के साथ किया गया।

## वैराग्योदय ।

विवाह हो चुकने के वाद कई एक वर्ष तक निरन्तर मन लगा कर एति—सेवा कर के गोपा ने विचारा कि श्रव हस संसार-समुद्र से शान्तिपूर्वक उन दोनों को नाव पार हो जायगी। महाराज शुद्धोदन ने सोचा कि पुत्र को राज्य भार सौंप कर, हम शेष जीवन को निश्चिन्त हो भगवदाराधन में व्यतीत करेंगे, किन्तु इस जगत में लोगों की सारो इच्छाएँ कभो पूरों नहीं होतीं। एक दिन नारीकएठ से निकली हुई माङ्गलिक प्रभाती को सुन राज-कुमार की निद्रा भङ्ग हुई। श्रांख खुलने पर राजकुमार ने मन लगा कर, उस गम्भीर ज्ञानपूर्ण सुललित गीत को सुना। गीत सुनते ही सुनते उनका हृदय द्वीभूत हुशा श्रौर मनुष्य शरीर

त्तग्भङ्गुर है-यह ज्ञान उनके मन में उदय हुआ। वह सोचने लगा—"इस अनित्य संसार के वीच निश्चय कोई नित्य पदार्थ है, जिसके मिलने पर मन शान्त होजाता है "। इसी वात की चिन्ता में फँस राजकुमार का मन, रात दिन उधेड़बुन करने लगा।

पक दिन श्रपराह में राजकुमार रथ पर सवार हो, राज-भवन के उत्तर द्वार से घूमने के लिये बाहिर गया। रास्ते में उसे पक दिद्व मनुष्य दीख पड़ा। उसके वाल सफेद थे, शरीर का चमड़ा सिकुड़ गया था, हाथ पैर शिथिल हो गये थे, दाँत गिर पड़े थे, कमर मुक गयो थो। वह लाठो के सहारे वड़ी कठिनता से चल पाता था। उस दिद्व मनुष्य को दशा देख राजकुमार का मन सहसा विकल हुआ। उसने उत्सुक हो सारिथ से पूँछा:— राजकुमार — छन्दक! यह कौन जीव है? ऐसा जीव तो मैंने कभी नहीं देखा था।

सारिथ—(विनीत भाव हे) युवराज ! यह मनुष्य है, किन्तु अधिक अवस्था हो जाने से यह वृद्ध होगया है। बुढ़ापे में मनुष्य का शरीर अशक और सामर्थहीन हो जाता है। इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। प्राणी मात्र की यह दशा अवश्यम्भावी है।

सारिथ के मुख से ये वार्ते सुन राजकुमार का मन चश्चल हुआ। उससे न रहा गया। उसने छन्दक से कहा:—

राजकुमार —हा ! मैं कैसा मूढ़ हूँ ! यौवन के मद में मत्त होकर इस शरीर के अन्तिम परिणाम को एक बार भी नहीं विचारता। मैं भ्रमण करने अब ना जाऊँगा तुम मुके घर लौटा ले चलो।

राजकुमार घर पहुँच कर घोर चिन्ता में निमग्न हुआ।

इस घटना के कई एक दिन बाद राजकुमार ने प्रमोद उद्यान में जाने की इच्छा प्रकट की। छन्दक पहले ही राजकुमार का मनोभाव जान गया था। श्रतः उसने उस दिन सुसज्जित रथ लेजा कर राजभवन के दिच्चण द्वार पर खड़ा किया। राजकुमार ने दिच्चण द्वार से हो कर प्रमोद वन जाते समय, रास्ते में देखा कि एक श्रादमी, सड़क के किनारे वैठा हुश्रा, थीरे थोरे वमन कर रहा है श्रीर मारे पीड़ा के होहाकार कर के छटपटा रहा है। राजकुमार ने उसकी दशा देख सारथि से पूछा:—

राजकुमार---छुन्दक ! यह मनुष्य यह क्या कर रहा है ?

छुन्दक (नम भाव है)—प्रभी । यह मनुष्य बोमार है। रोग की यंत्रणा न सह सकने के कारण इसकी यह दुर्दशा हो रही है। जीवधारियों का जीवन कभी एक सा सदा नहीं रहता। किसी न किसी दिन हम लोगों की भी यही दशा होगी।

छन्दक की बातें सुन गत दिन की तरह राजकुमार फिर प्रर लौट श्राया।

एक दिन फिर राजकुमार भ्रमण करने के लिये पश्चिम द्वार से निकला। दैवसंयाग से उस दिन भी उसने देखा कि कई एक श्रादमी, कपड़े से लपेट कर एक मनुष्य का शव लिये जा रहे हैं श्रीर उनके पीछे कई एक जन चिह्वा कर रोते विलाप करते हुए चले जाते हैं। इस शोकावह दृश्य का देख, सिद्धार्थ ने नेत्रों में श्रांसू भर कर, छन्दक से पूँछा:— राजकुमार—छन्दक ! इस मनुष्य का शरीर श्रापादमस्तक क्यों लपेटा गया है ? इसके साथी सङ्गियों के रुदन करने का क्या कारण है ?

सारिथ -( विक्ष स्वर से ) कुमार ! इस मनुष्य का प्राण्वायु शरीर से निकल गया। यह जीवन-श्रस्य देह है। श्रव उस शरीर की श्रिश्च में दग्ध करने के लिये वे लोग उसे लिये जाते हैं। इस संसार में उसकी श्रव फिर न देख सकने के कारण, उसके श्रत्मीयगण हाहाकार कर रहे हैं।

राजकुमार-- छन्दक ! क्या प्राणी मात्र को मृत्यु आती है ?

खुन्दक—कुमार ! पाञ्चभौतिक शरीर का यही अन्तिम परि**णा**म है। जैसे बृद्ध में फल लगता है श्रीर वह निश्चय ही एक न एक दिन गिरता है, वैसे ही जन्म प्रहण करने पर जीवधारियों को भी अवश्य मरना पड़ता है। जैसे समुद्रगामिनी नदी, समुद्र की श्रोर दौड़ती है, बैसे ही जीवगण भी कालक्रपी सागर की श्रोर दौड़ रहे हैं। श्राप इस कालाहल पूर्ण पापमय संसार में जिस श्रोर देखेंगे उस ग्रोर श्रापके। ऋन्दनध्वनि सुनायी पडेगी। धनियां की आकाशस्पर्शी श्रष्टालिकाओं से लेकर धनहीन दरिद्र की भौपड़ी तक; तपस्वियों के आश्रम से लेकर, घोर विषयासक विषयी की श्रावास भूमि तक, ध्यान देकर देखने पर, केवल हाहाकार श्रौर कन्दन का शब्द ही सुनाई पड़ेगा।इस संसार में सिवाय रोने के श्रीर

कुछ भी नहीं है। जान पड़ता है हम लोग केवल रोने के लिये ही रचे गये हैं।

राजकुमार ने सारिथ की वातें सुन दीर्घिनिश्वास पिरत्याग कर, रथ फिरा कर घर की श्रोर लौट चलने को कहा। चिन्ता से व्याकुल राजकुमार घर पहुँचा। उस दिन सिद्धार्थ कोमल शय्या पर पड़ा पड़ा सोचने लगा - "काल ! तुमने यह महाशिक कहाँ से पायी ? जिधर देखता हूँ उधर तुमही तुम दिखलाई पड़ते हो। जो तुम्हारे मँचर में पड़ जाता है उसे तुम विना डुवाये नहीं मानते। ये जो सुकुमार शिशु हँस कर खेल रहे हैं, कौन कह सकता है कि कुछ दिनों वाद तुम्हीं इन श्रानृत्द विस्फारित दोनों नेत्रों से दुःख के श्रांस न वहाश्रोगे ? हे काल ! क्या इस संसार में तुम्हारे शासन से कोई छुटा नहीं ? या छुटने का कोई उपाय भी नहीं है ?

पक दिन फिर राजकुमार रथ में वैठ पूर्वद्वार से भ्रमण करने के लिये निकला। कुछ ही दूर आगे गया था कि उसे एक संन्यासी दिखलाई पड़ा। उसकी सौस्य सर्वोङ्ग-विभूति भूपित मूर्ति; मस्तक पर जटा, हाथ में कमण्डलु और मन को धर्म-चिन्ता में आसक देख, राजकुमार ने छन्दक से पूँछा:—

राजकुमार - छन्दक! यह कौन है ?

छन्दक — कुमार ! यह संन्यासी है। इसने आत्मीयवर्ग, गृह और विषयवासना को त्याग कर, धर्म के विचार में अपना अवशोष जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर लिया है। संसार भर के मनुष्य इसके ' आत्मीय और भिन्ना ही इसकी आजीविका है। छन्दक की वार्ते सुन राजकुमार ने प्रसन्न होकर कहा:

राजकुमार — ग्राज मैंने जाना कि संन्यासी वन कर रहने से
संसार में मनुष्य को यथार्थ सुख मिल सकता
है। छन्दक रथ लौटा ले चलो। श्रव मैं भ्रमण
करना नहीं चाहता।

लौट कर सिद्धार्थ शब्या पर लेट गया श्रीर नाना प्रकार के विचारों में पड़, उसका मन नाना प्रकार के भावों से पूरित होने लगा। वह साचने लगा ' यद्यपि खिले हुए पुष्प की तरह, पुत्र का निर्मल मुख, परमेश्वर की पवित्रता और आनन्द मूर्ति का स्मरण करा देता है, यद्यपि प्रेममयी प्राणप्रतिमा सह-धर्मिणी का विशुद्ध श्रेम-याग. परमपिता परमेश्वर के यागानन्द का श्राभास रूप है; तथापि मेाह ममना को छोड़े विना इन सब सौन्दर्यों का तत्व समभ में नहीं श्रा सकता। इसीसे संसार में श्रिधिक तर लोग इन्द्रियों के उपभोग के लिये, स्त्री एवं पुत्र की सेवा करके शोक नाप में दुग्ध होते हैं। जब संसार के सारे पदार्थं अनित्य पवं अस्थायो है, कोई चिरसङ्गी नहीं, तव शरीर की स्फूर्ति, वसन भूषण का गर्व, सौन्दर्य पर ममता एवं विद्या का श्रहङ्कार करेना ब्यर्थ है ? पृथिवी के समस्त धार्मिक श्रीर महापुरुष, संसार को श्रनित्य समक्ष धर्मपथ की श्रोर श्रयसर होते श्राये हैं। मैं भो धर्मपथ का पथिक होऊँगा। नित्य श्रसंख्य मानव जरा व्याधि से उत्पीड़ित हो, मृत्यु के कराल मुख में प्रविष्ठ होते हैं ! इस जरा व्याधि श्रौर मृत्यु से परित्राण पाने का कोई न कोई उपाय भी श्रवश्य ही है। मैं उसी उपाय को जानने के अर्थ प्राणपण से यह कहँगा।"

राजकुमार ने इस प्रकार विचार किया श्रौर गृहस्थाश्रम को छोड़ने का सिद्धान्त स्थिर किया। किन्तु पिता एवं स्त्री से श्रन- कहे गृहस्थाश्रम छोड़ने पर उनको वड़ा क्कोश होगा; यह विचार कर, राजकुमार ने श्रपना विचार पिता एवं श्रपनी प्रियपली के सामने प्रकट किया। पुत्र के इस हृदय-विदारक प्रस्ताव को सुन पुत्रवत्सल महाराज शुद्धोदन का गला भर श्राया, उनके मुख से एक बात भी न निकल सकी। बहुत देर वाद मन को कड़ा कर शुद्धोदन ने सिद्धार्थ से कहा:—

शुद्धोदन-वेटा ! तुम्हें संसार छोड़ने की क्या श्रावश्यकता है ?

तुम्हें दुःख ही किस वात का है? इस संसार में तुम्हें श्रभाव ही किस वस्तु का है? तुम श्रतुल पेश्वर्य के श्रधीश्वर हो, सैकड़ों सुकएठा रमणी, गीतध्वनि से तथा वीणा श्रादि वर्जी की ध्वनि से, तुम्हारे चित्त के विनोदार्थ व्यस्त रहती हैं। सैकड़ों इज़ारी दासी दास तुम्हारी श्राज्ञापालन के लिये हाथ जोड़े खड़े रहते हैं: गुण्यती एवं रूपवती गोपा तुम्हारे जीवन की सहचरी हैं। इतना होने पर भी तुम किस दुःख के कारण, इतने सुखों की लात मार कर बन की जाना चाहते हो ? मैंने तुम्हारे हाथ से स्वर्ग पाया है। तुमको देख मैं श्रपनी प्राण्समा पत्नी के वियाग का भूल सा गया हूँ; तुम्हीं मेरे सर्वस्व हो । यदि तुम्हीं मुभे छोड़ कर चले जाश्रोगे, तो मेरा वचना एकदम श्रसम्-भव है।

यह कहते कहते महः राज का गला भर श्राया श्रौर उनसे बोला न गया। सिद्धार्थ ने पिता की कातरोक्ति सुन, कुछ देर तक श्राँस् वहाये। श्रनन्तर पिता को समक्ता कर वह कहने लगा:--सिद्धार्थ -- पितृदेव! यदि श्राप मुक्ते व्याधि श्रौर सृत्यु के हाथ . से वचा सकें, तो में कभी संसार की न छोडूँ।

पुत्र की वात सुन महाराज शुद्धोदन किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो बोले:—

शुद्धोदन—वेटा! प्रकृति के नियमों को उल्लङ्घन करने की ज्ञमना किसमें है ? वड़े वड़े योगो कठोर तपस्या कर के भी मृत्यु श्रौर व्याधि के हाथ से नहीं बच सके । उन्होंने प्रलोभनमय संसार को धर्म साधन के लिये वाधाजनक जान, कोलाहल-शून्य, निर्जन गिरिकन्दर श्रौर वृज्ञराजि समी-कुल श्ररण्य में जाकर साधन किये; किन्तु क्या वे मृत्यु से बच गये ? वेटा ! मेरी वात मान श्रौर मेरा साथ मत छोड़ ।

सिद्धार्थ — पितृदेव ! जिस समय में इम अनित्य परिवर्तनशील संसार की घटनावली पर दृष्टिपात क ता हूँ, जिस समय वाहिर का कोलाहल और उद्भ्रान्त भाव परित्याग करके, शान्ति और धैर्य्यपूर्वक अपने आत्मा के भीतर घुस कर सासारिक विषयों पर विचार करता हूँ, उस समय अपने आप मन में यही प्रश्न उठता है कि— 'इस अस्थायी जगत में स्थायी क्या है? मेरा चिर सहचर कौन सा पदार्थ है ? आत्मा को सदा पक प्रकार से आनन्द प्रदान करने वाला पदार्थ कौन सा है, तव मुक्ते यही सूक पड़ता है कि

पुत्र, कलत्र, श्रात्मीय वान्ध्रव श्रीर संसार का सुख सौभाग्य, सभी तुच्छ हैं। इसी श्रातम-चिन्ता के जाग्रत होने पर मोह का बन्धन शिथिल होजाता है श्रौर संसार से विराग उत्पन्न होता है। संसार को श्रनित्य समभाना ही धर्म का श्रङ्कुर है। जिस प्रकार गिग्ती हुई श्रद्दालिका में वैठा हुश्रा पुरुष, श्राने वाले भय से परित्राण पाने के ऋर्थ निरापद स्थान में जाने के लिये व्यत्र होता है, उसी प्रकार धर्म पिषासु मनुष्य, जरा मरण-सङ्कुल-संसार की श्रनित्यता पर ध्यान देकर, प्राण्पण से संसार को त्याग करते हैं। पितृदेव ! श्राप मुक्ते श्राज्ञा दें जिससे में चिरानन्दमय, चिरसुखमय, शोक-ताप जरा-मरण्-शून्य श्रमृतधाम की श्रोर श्रग्रसंर होऊँ ।

महाराज शुद्धोदन ने पुत्र को दृढ़ प्रतिज्ञ देख, शोक से विकल श्रीर श्रास्त्र वहा कर उदासीन हो, पुत्र को श्राक्षा दी। इसी प्रकार गोपा ने भी राजकुमार को वहुतेरा समकाया, किन्तु उसने किसी की बातों पर ध्यान न दिया।

इस घटना के कुछ दिनों पूर्व सिद्धार्थ के औरस से गोपा के गर्भ से राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न हो चुका था। पीछे कहीं पुत्र की ममता में फँस, उद्देश्य-च्युत न होना पड़े, इस डर से राज-कुमार ने सुनसान रात के समय घर को छोड़ने का विचार किया। दो पहर रात बीतने पर, राजकुमार शय्या को छोड़, दवे पैर श्रपनी पत्नी के पास गया। वहाँ जा कर देखा कि दुग्धफेन

सदश कोमल-सच्छ-शय्या पर गोपा गाढ़ निद्रा में पड़ी सो रही है। वाई श्रोर छोटा वचा राहुल सो रहा है। कुछ देर तक श्रनिमिप लोचन से नवकुमार के खर्गीय-माधुर्य्य-पूर्ण वदन को देख, राजकुमार ने कहा, यह शिश्र जिस श्रलौकिक माधुर्य का श्रधूरा प्रतिविम्व भाग है, वह न जाने कितना मनोहर होगा! इसी प्रकार गोपा के विषय में विचार कर, िकर मन ही मन पिता माता के चरणों को प्रणाम कर, उनसे श्रनुमित माँग श्रीर सब को छोड़, केवल छन्दक को साथ ले, राजकुमार २६ वर्ष की श्रवस्था में श्रनित्य संसार को छोड़, नित्य पदार्थ की खोज में घर से वाहिर निकला। कई घरटे तक घोड़ों को भगा कर, वे श्रनोभा नाम को नदो के तट पर स्थेदिय वेला में पहुँ चे। वहाँ पहुँ च कर वह घोड़े से उतर पड़ा श्रीर सारे श्राभूपण श्रीर बहुमूल्य वस्तु छन्दक को दे कर उससे वोला:-

राजकुमार--तुम हमारे माता पिता के दुःख को दूर करना।

यह कह कर, राजकुमार ने छुन्दक को वहाँ से विदा किया। जिस स्थान पर सिद्धार्थ ने छुन्दक को विदा किया. उस स्थान को आज तक लोग छुन्दक-निवृतक कहते हैं और यह स्थान एक वट वृत्त के नीचे है। चीन के सुप्रसिद्ध पर्यटक फाहियान ने अपनी यात्रा-पुस्तक में लिखा है कि "जव मैं कुशी नगर की ओर जा रहा था, तब रास्ते में सद्यन वृत्तों से आच्छादित एक वन के एक भाग में एक की चिंस्तम्भ देखा।"

छन्दक के चले जाने पर सिद्धार्थ निष्कएटक हुए। श्रनन्तर उन्होंने श्रपने हाथ से श्रपनी तलवार द्वारा सिर के काले काले

१ यह कुशी नगर वर्त्तमान गोरखपुर से पूर्व-दिश्वण भाग में पचास कोस के ग्रन्तर पर है।

सुन्दर केशों को काट डाला। इस प्रकार जब वे वहाँ से कुछु दूर आगे गये, तब रास्ते में उन्हें एक वहेलिया मिला। उन्होंने उसको अपने वस्त्र दे दिये और उसके वस्त्र स्वयं पहन लिये। कैसा भयानक परिवर्त्तन है! सूर्योदय के पूर्व जो राजराजेश्वर थे. वे सर्व साधारण के मङ्गल के लिये, सब को मुक्त-पथ वतलाने के लिये, अपने आप अपनी इच्छा से आज रास्ते के भिखारी वन गये! पिता का अतुल वैभव छोड़ा, राज्य छोड़ा, रूप यौवन सम्पन्ना प्राणसमा भार्य्या छोड़ों और नवजात पुत्र छोड़ा। इन सब को छोड़ और संसार के बन्धनों से मुक्त हो, उन्होंने संन्यास धर्म को ग्रहण किया।

## संन्यास-धर्म ग्रहण और साधन।

सिद्धार्थं दिरद्र वेश धारण कर, इधर उधर घूमते फिरते वैशाली नामक नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्रड़ार नामक पिएडत के पास हिन्दू शास्त्रादि पढ़े। वहाँ जब उनका मन सन्तुष्ट न हुश्रा; तब वे राजगृह में जा कर रुद्रक नामक एक ऋषि के शिष्य हुए। उस समय राजगृह में विश्वसार राजा की राजधानी थी।

१ ग्राजकन जो स्थान बद्रेकाग्रम के नाम से प्रमिद्ध हैं ' उसके पास का नगर बैगालो कहा जाता है। किन्तु पुरातत्वान्वेषो केनिङ्गहम साहब का मन है कि वैगाली नगर पाटलीपुत्र ( पटना ) के उत्तर में है ग्रोर उसका वर्त्तमान नाम विसार है। यही ठीक भी जान पड़ता है।

२ प्राचीन समय में राजगृह जरामन्ध की राजधानी थी: जिसकी इसके जन्म की कथा देखनी हो, वह हमारा सग्र तेन भागवन संग्रह या संचित्र विष्णु पुराण देखे। सूल्य दोनों का ॥) श्वाठ श्वाने हैं। राजगृह जाने के लिये बख़ानयार-पुर रेलवे स्टेशन पर उत्तरना चाहिये। यह गया लाइन में है।

सिद्धार्थ ग्रहार श्रीर रुद्रक से शास्त्र श्रीर श्रोग प्रणाली सीख कर कौएडन्य वापा, भद्राध महानाद श्रौर श्रश्वजित् नामक पाँच शिष्यों के सहित गया ज़िला के अन्तर्गत उरुविल्व नामक ग्राम में गये। सिद्धार्थ इस ग्राम की श्रपूर्व शोभा देख मुग्ध हुए त्रौर उस स्थान को शान्तिपूर्ण एवं तपस्या योग्य देख. जन-कोलाहल-शून्य नैरञ्जन नामक नदी के तट पर वंठ. घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्होंने छः साल व्यतीत किये। कहा जाता है इस बीच में उन्होंने कभी तिल; कभी चाँवल खा कर, छः वर्ष व्यतीत किये। तपस्या करते करते उनके दिव्य लावएयमय शरीर में हड्डी हड्डी ही रह गयीं। इतने दिनों तक घोर तपस्या करने पर भी जब उन्होंने देखा कि हमारा उद्देश पूरा नहीं हुन्रा श्रौर इस प्रकार श्राचरण करने से श्रभिलापा पूरी हुए विना हो शरीर के छुट जाने का भय है; तव उन्होंने कुछ कुछु भोजन करने श्रारम्भे किये। उरुविल्व श्राम-वासिनी स्त्रियाँ प्रायः उनके दर्शन करने के लिये जाया करतो थीं। बलगुप्ता, प्रिया, सुप्रिया, उलुविज्ञिका, सुजाता श्रादि कई एक वयोवृद्धा-स्त्रियाँ उनके श्राहार का प्रवन्ध किया करती थीं। सिद्धार्थ का शरीर भोजन करते करते पूर्वचत् विलए हो गया। उनके साथ पहले जो पाँच शिष्य श्राये थे : उन्होंने जब गुरु को इस प्रकार खानपान में श्रनुरुक्त देखा, तब गुरु की श्रवज्ञा कर श्रीर उन्हें · छोड, वे चले गये।

#### सिद्धि।

जब सिद्धार्थ के पाँचो शिष्य उनकी श्रवज्ञा कर चले गये, तब वे हतोत्साह हुए। उस समय उनके मन पर नाना प्रकार को चिन्ताश्रों ने श्रा कर श्रधिकार कर हिया। राज्य, ऐश्वर्य,

धन, गौरव, संसार सुख, श्रात्मीय खजन श्रादि उनके सामने श्राकर उपस्थित हुए। पिता का श्रान्तरिक कष्ट, प्रेममयी गोपा का विरह-क्लोश उनके मन की चञ्चल करने लगा। यद्यपि उनका मन चञ्चल था, तथापि वे श्रपने संकल्प से तिल भर भी च्युत न हुए। उन्होंने श्रन्त में इन सब विघ्न वाधार्श्वों के। हटा कर, उरुविल्व ग्राम ले कुछ दूर एक गम्भीर वट वृत्त के नीचे श्रपना श्रासन जमाया श्रीर बड़े यत्न श्रीर महोत्साह के साथ वे फिर घोर तपस्या करने लगे। भक्तवत्सल दयामय ने जिस समय श्रपने भक्त की परीचा कर यह वात जान ली कि यह श्रपने संकरप पर दढ़ है, उस समय उन्होंने सिद्धार्थ के हृदय से अज्ञानरूपी अन्धकार का दूर कर, ज्ञानरूपी ज्योति के प्रकाश से उसका हृदय जगरमगर कर दिया। इससे उनके सुख का निर्वाण. दुःख का निर्वाण, इन्द्रियों का निर्वाण श्रौर इञ्छा का निर्वाण हुत्रा। उनको बौद्धत्व प्राप्त हुत्रा। जिस वट चुत्त के नीचे तपस्या कर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, उस वृत्त का नाम ''वोधि-वृत्त'' पड़ा । सिद्धार्थ ने शाक्यवंश में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर, ''शाक्यसिंह' की श्रौर वौद्धत्व प्राप्त कर " वुद्धदेव " की उपाधियाँ प्राप्त कीं।

#### धर्म प्रचार ।

बुद्धदेव स्वयं मुक्त हो कर, दूसरे उद्देश के साधने के लिये यल करने लगे। उनका दूसरा उद्देश यह था कि अज्ञानियों की मोच्न मार्ग दिखलावें। इस उद्देश के साधने के लिये वे मृगदाव (वर्त्तमान सारनाथ। में गये और अपने पहले पाँच शिष्यों की नये धर्म में दीच्चित किया। उनको दीच्चित होते देख अन्य ६० मनुष्य उनके शिष्य और हुए। बुद्धदेव ने आरम्भ ही में शिष्य-संख्या श्रिषक देख प्रसन्न हो शिष्यों को वौद्ध धर्म के प्रचार की श्राज्ञा दी। धर्मप्रचार के समय शिष्य कहते थे कि श्रात्मोत्कर्प की साधना हो बौद्धधर्म का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये, द्यावृत्ति की परिचालना श्रावश्यक है। सद्दृष्टि, सत्संकल्प, सद्वाक्य, सद्व्यवहार, प्वं सदुपाय द्वारा श्राजीविका करना श्रावश्यक है। ऐसा करने में मनुष्य धर्मपथ पर श्रग्रसर हो सकता है। वौद्धधर्म में जाति पाति का विचार नहीं। क्या ब्राह्मण, क्या चत्री, क्या वैश्य, क्या शुद्ध सभी को श्रात्मोत्कर्ष के साधन के लिये एक जाति होना श्रावश्यक है।

श्रपने शिष्यों को धर्मप्रचार की श्राह्मा दे. वुद्धदेव स्वयं राजा विश्वसार के पास गये श्रोर श्रपनी युक्तियों से उन्हें समभा श्रपना शिष्य बनाया। राजा को नये धर्म में दोक्तित देख, उनके राज्य में वसने वाले सैकड़ों हज़ारों लोग युद्धदेव के श्रव्यायी वन गये। वुद्धदेव इस प्रकार श्रनेकों के श्रव्याश्रह एवं श्रनेकों के कोप-भाजन बन कर, यड़े उत्सोह के साथ नवीन धर्म का प्रचार करने लगे। महाराज श्रद्धोदन ने श्रपने पुत्र का उत्कर्ण एवं उसके दिव्य-ज्ञान-प्राप्ति का समाचार सुन श्रोर उसे किपलवस्तु में लाने के लिये, श्राठ दूत मेजे। किन्तु शाक्यसिंह के उपदेशों पर मुग्ध हो, वे श्राठों उनके शिष्य हो गये। इन दूतों में महाराज श्रद्धो-द्रन का एक मंत्री भी था; जिसका नाम चर्क था। वह मगध देश में हो कर, महाराज के पास पहुँचा। महाराज से उनके पुत्र का कुशलसंवाद कहते हुए चर्क ने कहा:—

चर्क—"महाराज ! श्रव सिद्धार्थं राजभवन में न रहेगा, श्राप उसके रहने के लिये एक मठ वनवा रिखये। वह तीन चार माँस के भीतर ही यहाँ श्रावेगा। मंत्री की वात सुन महाराज ने न्यग्रोध नामक खान में एक सुरम्य मठ वनवा रखा।

मगथ में वौद्ध धर्म का प्रचार कर चुकने पर, वुद्धदेव किपल-वस्तु की गये। जब वे खदेश में पहुँचे; तब उनके दर्शनों के लिये हज़ारों मनुष्यों की भीड़ लगने लगी। महाराज ग्रुद्धोदन श्रपने पुत्र का बहुत दिनों बाद मुख देख बहुत प्रसन्न हुए। सिद्धार्थ ने पिता को राजधानों में पहुँच कर भी राजभवन में पैर न रखा श्रीर पिता के वनवाये हुए मठ में वे रहने लगे: तथा श्रयाचित दान-प्राप्ति द्वारा जीविका निर्वाह करने लगे।

वहुत दिनों वाद खामी के श्राने का समाचार सुन, गोपा दो दासियों को साथ ले न्यग्रोध मठ में गयी। वहाँ श्रपने प्राणों से वढ़ कर खामी को मूँड़ मुड़ाये एवं गेरुश्रा वस्त्र पहने हुए देख, वोलना तो जहाँ तहाँ रहा-गोपा रोने लगी। गोपा की सङ्गवाली दासियों में से एक ने सिद्धार्थ से कहां: —

दासी—देव! जिस दिन से श्राप गये हैं, उसी दिन से श्रापकी यह पत्नी, इस यौवनावस्था में कठोर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, श्रनखाये श्रनसाये किसी तरह दिन काटती है। इसके दारुण कप्ट को देख पत्थर भी पसीज उठता है। बहुत लोगों ने इसे इस कठोर मार्ग पर चलने से रोका भी, कि तु फल कुछ भी न हुआ।

बुद्धदेव ने चुपचाप गोपा का वृतान्त छुना। अनन्तर उन्होंने उसके दग्ध-हृदय को धर्मोपदेश रूपी छुधा से सींच कर तर किया। गोपा के आत्म-संयम करने पर, बुद्धदेव ने उसे भी अपनी चेली वना लिया।

पक दिन गोपा श्रपने पुत्र राहुल को सुसिक्षित कर उससे कहने लगी:—

गोपा—तुम अपने पिता के पास जाकर अपनी पैतृक सम्पति का हाल पूँछ आश्री।

राहुल माता के कथनानुसार एक दासो को साथ ले. पिना के पास गया। पास पहुँच कर उसने पिता को प्रणाम किया और उनसे कहा:—

राहुल-पितृदेव ! आज में आपके दर्शन कर धन्य हुआ। माता ने आपके पास मुक्ते इस लिये भेजा है कि मैं आपसे पैतृक सम्पति सम्बन्धो विषय का ज्ञान प्राप्त कर आऊँ।

बुद्धदेव ने राहुल की वात को उड़ाने के लिये उससे इधर उधर की श्रनेक वाते करनी श्रारम्भ कीं। किन्तु राहुल वारं-वार वही वात उठाता था। तव उन्होंने सरीपुत्र नामक एक शिष्य को बुला कर कहा:—

बुद्धदेव—सरीपुत्र ! राहुल श्रभी चहुत छोटा है। मैंने साधना द्वारा जो धन उपार्जन किया है, नह यदि इसे श्रभो दे दिया जायगा, तो यह उसे गवाँ डालेगा। श्रभी इसे उपदेश देना ठीक है। जब यह चड़ा हो जाय, तब इसे शिष्य बनाना ठीक होगा।

'सरीपुत्र--श्रापका कहना बहुत ही ठीक है।

राहुल पिता से उपदेश ग्रहण कर, घर लौट गया। सिद्धार्थ ने लग भग डेढ़ मास उस मठ में रह कर, पिता तथा श्रन्य वन्धु-वान्धवों के साथ धर्मालाप कर, समय व्यतीत किया। श्रनन्तर धर्म-प्रचार के लिये वे वहाँ से चल दिये। इसी समय सिद्धार्थ ने श्रपने चचेरे भाई श्रानन्द, देवदत्त. उपालो श्रीर श्रनिरुद्ध को नये धर्म में दीचित किया।

वुद्धदेव, वर्ष में आठ मास तो देश विदेश घूम फिर कर, धर्म प्रचार करते थे और वर्षाऋतु उपस्थित होने पर, चार मास किसी मठ में वैठ कर शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। जिन दिनों वे आवस्ती नामक नगर के समीप पुरवाराम नामक स्थान में रहते थे; उन दिनों एक भनी की कृष्णा नाझी पुत्रवधू का लड़का मर गया। सन्तान के प्रति माता का स्नेह अत्यन्त प्रवल होता है। उस समय स्नेहमयी जननी पुत्रशोक में निनान्त अधीरा हो, विलाप करने लगी और घर के लोग भी हाहाकार करने लगे। ठीक उसी समय उसके द्वार पर हाथ में कमगडलु लिये एक भिन्नुक पहुँचा। उसे देख कृष्णा ने भय और लज्जा छोड़, उसके चरण पकड़ लिये।

कृष्णा—साधु ! आप दैवीवल से वली हैं। मेरे एक मात्र जीवन सर्वस्व वालक का दुर्दान्त काल ने सर्वनाश किया है। आप मंत्र वल से उसे जीवित कर दीजिये।

भिज्ञ-साध्व ! मरे हुए को जीवित करने की ज्ञमता अब भी सुक्षमें नहीं आयी। किन्तु यदि तुम अपने मरे हुए पुत्र को हमारे गुरुदेव के पास ले चला, तो वे इसे सञ्जीवनी औषधि दे कर जीवित कर सकते हैं।

कृष्णा श्रपने मरे पुत्र को ले वुद्धदेव के पास गयी श्रीर उनसे सारा हाल कह सञ्जोवनी श्रीषिध माँगी। वुद्धदेव ने कृष्णा को श्राश्वासन दे कर कहा:— बुद्धदेव — येटी ! में इसकी एक बहुत ही अच्छी श्रोषधि जानता हूँ. किन्तु मेरे पास एक वस्तु नहीं रही। यदि तुम उसे ले श्राश्रो, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाय।

कृष्णा ( व्यय होकर ) प्रभो ! वह कौन सी वस्तु है ? मेरे घर में किसी वस्तु का श्रभाव नहीं है । स्वर्ण, रौष्य, हीरा श्रादि, जो श्राप वतलावें मैं वही ले श्राऊँ ।

् बुद्धदेव—हमें इन वस्तुत्रों की श्रावश्यकता नहीं। एक मुट्ठी सरसों ले श्राने ही से तुम्हारा पुत्र जी जायगा : किन्तु एक वात है, यदि तुम ऐसे घर से सरसों लायीं कि जिस घर में कभी कोई मरा हो, तो फिर तुम्हारा मनोरथ पूरा न होगा।

कृष्णा सरसों लेने के लिये चल दो। पुत्र को जीवित कराने की आशा से, वह लोकलज्जा, मानसभ्यम को भूल, पागिलनी की तरह सब गृहस्थों के द्वार द्वार, नगर नगर, ग्राम ग्राम; एक मुट्ठी सरसों के लिये घूमी. किन्तु जैसी सरसों चाहिये थी, वैसी न मिली। वह जिस घर के द्वार पर जाती और सरसों माँगती वह उसके सामने सरसों के ढेर लगा देता; किन्तु जिस समय वह पूँछती कि तुम्हारे घर में दास, दासी, पुत्र, पौत्र श्रथवा कुटुम्बियों में कभी कोई मरा तो नहीं, उस समय कोई कहता मेरा वालक मर गया, कोई कहता मेरा पित मर गया, कोई कहता मेरा भाई मर गया। कृष्णा ने सब जगह इस प्रकार की श्रोक-वार्त्ता तो सुनी; पर बुद्धदेव की बतलाई हुई सरसों न ला

सकी,तव उदास हो वह वुद्धदेव के पास गयी। वुद्धदेव ने उससे पूँछा:—

बुद्धदेव-वेटी ! सरसों लायी ?

कृष्णा (दुः खित हो) प्रभो ! श्राप जैसी सगसों चाहते हैं : वैसी सरसों तो कहीं नहीं मिलती।

बुद्धदेव — वेटी ! केवल तुम्हारा ही श्रकेला पुत्र मरा हो - यह वात नहीं है। इस प्रकार श्रनेक जननी पुत्र-हीना हो शोक-सागर में निमग्न हैं। इस लिये शोक एवं ताप को भूल कर, तुम भी जरा-मरण-व्याधि के हाथ से परित्राण पाश्रो।

बुद्धदेव के वाक्यों को सुन कृष्णा पुत्र-शोक को भूल कर, कहने लगी:--

कृष्णा—प्रभो ! मैं श्रापके शरणापन्न होती हूँ।

तव बुद्धदेव ने उसे अपने नव-प्रचारित धर्म में दी जित किया। एक दिन बुद्धदेव हाथ में कमएड लु ले भिन्ना माँगते हुए भर-द्वाज नामक एक बनिये के द्वार पर पहुँचे। भरद्वाज ने बुद्धदेव को भिन्ना माँगते देखा उनसे कहा:—

भरद्वाज—भ्रमनः ! तुम इतने हट्टे कट्टे हो कर, भीख माँगते द्वार हार क्यों घूमते हो ? तुम खयं परिश्रम न करके दूसरों का परिश्रम पूर्वक उपार्जित श्रन्न । श्रनायास लेना चाहते हो ! क्या तुमको यह नहीं मालूम कि कितना परिश्रम करने पर श्रन्न उत्पन्न होता है ? हम लोग प्रचएड स्थ्यीताप एवं सूसलधार वर्षा सहा कर, खेत जोतते वाते हैं, तब कहीं श्रन्न

<sup>े</sup>वौद्ध साधुत्रों को ''म्रमन'' कहते हैं।

उपजता है। तुमको उचित है कि हम लोगों की तरह तुम भी परिश्रम करो। यदि तुम्हारा जैसा वलवान पुरुप भी परिश्रम न करके, भिन्ना माँगे, तो वेचारे श्रङ्गहीन श्रसमर्थ पुरुप क्या करेंगे! में तुम्हें एक खेत देता हूँ उसमें श्रन्न उत्पन्न कर तुम श्रपना निर्वाह करो।

वुद्धदेव—श्रापका कहना सत्य है। हम भी किसान हैं: किन्तु हमारी खेती की भूमि श्रौर उसे जोतने योने की विश्व खतंत्र है। मानव हृदय हमारा खेत है, ज्ञान हमारा हल हैं, विनय उस हल की फाल है श्रौर उत्साह एवं उद्यम वैल हैं। हृदय क्पी भूमि को जोत कर हम उसमें विश्वास क्पी वीज वो देते हैं। तव उससे निवार्ण क्पी फसल उत्पन्न होती है। उसी फसल की कमाई से हम तृप्त होती हैं।

भरद्वाज, गौतम<sup>9</sup> का महदर्थ वोधक वाक्य सुन, लिजत हुआ श्रीर पूर्व कथित कठोर वचन कहने के लिये ज्ञमा माँगी। श्रन्त में वह युद्ध का शिष्य भी हो गया।

जिन दिनों बुद्धदेव धर्म प्रचार के लिये देशाटन कर रहे थे, उन दिनों उन्होंने सुना कि उनके पिता शुद्धोदन किसी साङ्घातिक रोग से पीड़ित हैं। यह सुन वे शिष्यों सहित पितृदेव के दर्शन

<sup>्</sup> महाराज गुंद्धोदन की दूसरी रानी का नाम गौतमी था। मायादेवी की मृत्यु के पश्चात् गौतमी ही ने विद्वार्थ को पुत्रवत् पाला पोवा था ग्रौर उस पर वह पुत्रवत् ही स्त्रेह किया करती थी। इसीसे विद्वार्थ का दूसरा नाम गौतम था ग्रौर यही गौतम, गौतम बुद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है।

करने के लिये किपलवस्तु की श्रोर प्रस्थानित हुए। जिस समय वे राजभवन में पहुँचे, उस समय महाराज शुद्धोदन श्रचेतावस्था में पर्य्यङ्क-शायी थे। श्रन्तिम काल में पुत्र को सामने देख, महाराज सचेत हुए श्रौर उनके शरीर में वल का सञ्चार हुश्रा। वे मृत्युशय्या पर पड़े पड़े पुत्र के मुख से धर्मामृत पान करते करते इस विनाशी पाञ्च-भौतिक शरीर को परित्याग कर श्रमरत्व को प्राप्त हुए। बुद्धदेव ने पिता की श्रन्त्येष्टि-क्रिया की श्रौर श्रपने पुत्र राहुल, सौतेले भाई नन्द, मौसी एवं शाक्य-वंशीय श्रन्यान्य व्यक्तियों को वौद्ध-धर्म की दोन्ना दी। गोपा तो पहले ही दीन्निता हो चुकी थी, इस वार उसे उन्होंने पुरवासिनी-स्त्रियों की नेत्री वनाया। इतना काम कर, गौतमवुद्ध राजगृह की श्रोर चल दिये।

## देह-त्याग्।

वुद्धदेव ने ४५ वर्ष तक धर्म-प्रचार कर ग्रस्सो वर्ष की श्रवस्था में श्रीर ५३४ वर्ष ईसा के जन्म के पहले, कुशी नगर में, एक शालवृत्त के नीचे वैठ कर, उदरामय रोग से तनुत्याग किया। एक वार वे शिष्यों सहित राजगृह से कुशीनगर की श्रोर जा रहे थे; रास्ते में श्रचानक उनके उदर में रोग उत्पन्न हो गया। वुद्धदेव को यह विदित होगया कि यही रोग उनके जीवन रूपी हश्य का श्रन्तिम पटात्ते प करेगा। इसीसे उन्होंने शिष्यों को श्रागे जाने का निपेध किया। शिष्यों ने एक शालवृत्त के नीचे गुरुदेव के लिये विछीने विछा दिये श्रीर वे उनकी यथोचित सेवा करने लगे; किन्तु फल कुछ न हुआ। वे धोरे धीरे निर्वल होते चले गये। वुद्धदेव ने श्रन्तिम समय श्रपने शिष्यों को बुला कर, नीचे लिखे चार उपदेश दिये:—

- [१] हे बत्सगण ! चचु, कर्ण, नासिका एवं जिह्ना को अपने वश में रखना । इन्द्रियों को दमन कर लेने पर, निर्वाण राज्य में तुम शीघ्र ही पहुँच सकोगे ।
- [२] हे भिचुकगण ! तुम अपने को स्वयं जाग्रत करना, अपनी परीचा अपने आप करना। इस प्रकार सतर्क रहने से और कर्त्तव्य परायण होने पर तुम सदा सुखी रहोगे। पापकम न करना, सत्कर्म में लगे रहना और दूसरों के हृदय को सँशोधित करते रहना।
- [३] जैसे जल द्वारा उत्पन्न कीचड़, जल ही से धोई जाती है. वैसे ही मानसिक पाप भी उत्पन्न होने पर, मन के द्वारा ही विनष्ट होता है।
- [४] जैसे मनुष्य शरीर की छाया, शरीर की नहीं छोड़ती, वैसे ही जिसका विचार, वाक्य और कर्म पवित्र हैं. उसको सुख, एवं शान्ति कदापि नहीं छोड़ती।

ये चार उपदेश अपने शिष्यों को दे बुद्धदेव ने, योगविद्या द्वारा तनुत्याग किया। उनके शिष्यों ने चन्दन की चिता बनायी और गुरु को प्रणाम कर, उस पर उन्हें लिटा दिया। जिसने अनुल ऐश्वर्य का अधीश्वर होने पर भी, जीव की मुक्ति के लिये; राज्य, पद पवं गौरव को नुच्छ सममा, उसीका शरीर आज भस्म में परिणत होने को तयार है। शिष्यों ने तीन बार चिता की परिक्रमा की; फिर महाकाश्यप पवं अन्यान्य मान्य शिष्यों की अनुमति ले कर, उन लोगों ने चिता को प्रज्वलित किया। देखते देखते बुद्धदेव का नश्वर शरीर चिता सिहत भस्म हो गया। भिचुकों ने उस भस्म को सुवर्ण पात्र में रखा श्रीर उसे राजगृह, वैशाली, किपलवस्तु, श्रलकासुर, शमश्राम उष्यदीप, पापा एवं कुशीनगर ले गये। इसके वाद उसे भूमि में गाड़ कर. उसके ऊपर पीपल का वृद्ध लगा दिया।

वुद्धदेव का त्रेम नामक एक शिष्य जो उनका एक दाँत कुशी-नगर में ले गया था, कुछ दिनों वाद उसने वह दांत कलिक प्रदेश के राजा ब्रह्मदत्त को दिया। ब्रह्मदत्त के वंशधरों ने उस दाँत को जम्बूद्धीप के राजा पाग्रड को दिया। पाग्रड की मृत्यु होने पर, वह गुरुसिंह को मिला। गुरुसिंह ने उस दाँत को अपने जामाता और सिंहल के अधिपति मेघवाहन के पास उपहार सक्षप भेज दिया। मेघनाद ने उस दाँत को कुछ दिनों तक अपने पास रखा। पीछे से उसने सन् १२६६ ई० में सिंहलद्वीप अर्थात् लङ्का टापू के काग्रडी नगर में एक मन्दिर वनवा कर, उस दाँत की वहाँ प्रतिष्ठा कर दी ।

इसी दाँत को देखने के लिये महाराज सप्तम एडवर्ड काएडी नगर में गये थे। बहुत से लोगों का मत है कि काएडी नगरस्थ बुद्ध का दाँत, मनुष्य का दाँत नहीं है, वह घड़ियाल का दाँत है।

शाक्यसिंह यद्यपि एक समाद्रत राजकुल में जन्मे थे, किन्तु उनका जन्म एक वृद्ध के नीचे हुआ, तपस्या भी उन्होंने वृद्ध के नीचे वैठ कर की और शरीरत्याग भी एक वृद्ध के नीचे किया। वाल्यावस्था से ले कर शरीरत्याग पर्यन्त क्रम से उन्होंने पितृ-मातृ-भक्ति, विभवस्वत्व का त्याग, वैराग्य, ईश्वर, प्रेम,

१ इस विषय में पुरातत्वविदों में कुछ मत भेद भी है।

निस्वार्थं भाव से परोपकार ; श्रमानुपिक समता, एवं सत्गुर्णों की रस्ना कर के जीव की मुक्ति के लिये एक नया धर्म प्रचार किया।

उस समय उनका प्रचारित धर्म ऐसा मनुष्य-हृदय-प्राही था कि उनके समय में अन्य सारे धर्म निस्तेज एवं प्रभादीन एड़ गये थे। बुद्धदेव को निर्वाण प्राप्त किये लगभग २४५ वर्ष वीते ; किन्तु श्राज भी करोड़ों मनुष्य उनके धर्म के मानने वाले विद्यमान हैं।

## बौद्ध-धर्म-शास्त्र की उत्पत्ति।

बुद्धदेव जब तक जीवित रहे, तब तक उनका प्रचारित धर्म शिष्यों के मुख में था। उनके परलोक-गमन करने पर राजगृह में उनके पाँच सौ शिष्य एकत्र हुए श्रौर वौद्ध-धर्म-शास्त्र सङ्कलन किये। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों को तीन भागों में विभक्त किया। श्रर्थात् १ सूत्र २ नियम २ श्रभिधर्म।

- [१] " सूत्र "—श्रर्थात् वुद्धदेव ने स्वयं जो उपदेश शिष्यों को दिया वह सूत्र कहलाया।
- [२] " नियम "-श्रर्थात् वौद्ध-समाज के लिये शासन सम्बन्धी नियम।
- [३] "अभिधर्म " या "धर्मनीति"। इसके अन्तर्गत दार्शनिक विचार, मीमासा आदि विषय सम-भने चाहिये।

वौद्ध धर्म-शास्त्र के इन तीन खएडों को " त्रिपटक "

कहते हैं।

### सङ्गीति ।

वुद्धदेव के देह-त्याग कर चुकने पर, उनके शिष्यों ने त्रिपटक वनाने के लिये एक सभा की थी। धर्मप्रचारक काश्यप उस सभा का सभापति हुआ था। काश्यप, सूत्र-पिटक का, श्रानन्द, नियम-पिटक का एवं उपाली, श्रिभधर्म-पिटक का संग्रह-कर्चा है। बौध-धर्म की सभा का नाम सङ्गीति है। प्रथम सङ्गीति के सौ वर्ष वाद सङ्गीति का दूसरा श्रिधवेशन वैशाली में हुआ। इस अधिवेशन में सात सौ बौद्ध एकत्र हुए थे। इन सौ वर्षों के भीतर वौद्ध धर्मावलिम्बयों के वीच श्रनेक प्रकार के मतभेद एवं विरोध उत्पन्न हो गये थे। उन मतभेद एवं विरोधों को मिटाने के लिये सङ्गीति का दूसरा महाधिवेशन किया गया था। किन्तु परिश्रम सफल न हुआ। बौध-धर्म दो प्रतिद्वन्दी सम्प्र-दाय में बट गया। अन्त में इनमें छोटे छोटे और अठारह दल बने। महाराज श्रशोक के समय, ईसा के जन्म के २४३ वर्ष पूर्व पाटली पुत्र (पटने ) नगर में सङ्गीति का तीसरा महाधिवेशन हुआ। इस महाधिवेशन में एक हज़ार वौध प्रोहित एकत्रित हुए थे। कुछ धूचों ने बौद्धों के पवित्र हरिद्रावर्ण के वस्त धारण कर, अपने कपोलकिएत धर्म को बुद्धदेव का धर्म बतला कर, सर्वसाधारण में प्रचार किया था। इस सङ्गीति में उसी समुदाय का संशोधन किया गया था। ईसा के ४० वें वर्ष में कनिष्क के राजत्व काल में बौद्धों की सङ्गीति का चतुर्थ या श्रन्तिम श्रधिवेशन हुश्रा ; जिसमें बौद्ध पुरोहितों ने एकत्र हो कर, धर्मग्रन्थ के तीन टीका उपस्थित किये।

# बौद्धधर्म के अधिक प्रचार का कार्रण।

महाराज अशोक श्रौर कनिष्क के उत्साह से बौद्ध धर्म परिपुष्ट श्रौर विस्तृत हुआ। सन् २५७ ई० में मगधराज अशोक ६४,००० बौद्ध याजकों का भरणपोषण करते थे श्रौर चौरासी हज़ार स्तूप निर्माण करा कर, अशोक ने बौद्धधर्म को महिमा की घोषणा कराई थी। रोमदेशाधिपति कन्स्टान्टाइन जिस प्रकार खीष्ट धर्म की सहायता करते थे, उसकी श्रपेत्ता सहस्रगुण श्रधिक वौद्ध धर्म के प्रचार में ये सहायक थे। उन्होंने नीचे लिखे पाँच उपायों द्वारा वौद्धधर्म के फैलाने में सफलता प्राप्त की थी।

- १--धर्म सम्बन्धी मतभेद की मीमाँसा के लिये एक राजकीय सभा स्थापित की।
- २--- अनुशासन-पत्र द्वारा धर्मनीति की व्याख्या की।
- ३ --धर्म की विशुद्धता की रक्ता के लिये एक राजकीय धर्म विभाग खोला।
- ४ प्रचारकों को दूर दूर देशों में भेज वौद्ध-धर्म का प्रचार कराया।
- प्-श्रपने प्रवन्ध से श्रौर श्रपनी देख रेख में, योग्य व्यक्तियों द्वारा धर्मशास्त्रों की परिशुद्धि करायी।

श्रशोक के समय में लङ्काद्वीप में बौद्धधर्म का प्रचार था। श्रशोक के राजत्वकाल में सिंहलद्वीप से बौद्धधर्म के प्रचारक ब्रह्म देश में गये। सन् ६३० में श्याम देश वासियों ने बौद्धधर्म श्रहण किया। इससे कुछ पहले बौद्धधर्म के प्रचारकों ने यबद्वीप (जावा) में पहुँच कर, बौद्ध धर्म की जयपताका गाड़ दी थी। धीरे धीरे ये धर्मप्रचारक तिन्वत, मध्य पश्या के दिल्लाभी भाग में श्रीर चोन में पहुँचे थे। सन् ३७२ ई० में कोरिया वालों ने इस धर्म को श्रङ्गीकार किया। सन् ५५२ ई० में कोरिया वालों ने इस धर्म को श्रङ्गीकार किया। सन् ५५२ ई० में कोरिया के धर्म-प्रचाक जापान में पहुँचे श्रीर वहाँ के निवासियों को श्रपने में मिलाया। सुना जाता है बौद्ध-धर्म का

पेलेस्टाइन, एलक्ज़ेरिड्या, श्रीस एवं रोम में भी डङ्का पिट चुका था।

# विभक्त वौद्ध सम्प्रदाय।

चौद्धों के एक ही गुरु होने पर भी उनमें श्रेणीभेद विद्यमान है। यह धर्म चार सम्प्रदाय में विभक्त है:—

> १ माध्यामिक । २ यौगाचार । ३ सौत्रान्तिक । ४ वैभाषिक ।

- (१) माध्यामिकों के मतानुसार सव ग्रन्य है, जगत् में कुछ भी नहीं है। इनकी मीमाँसा वड़ी विलक्षण है। ये लोग जगत् को मिथ्या मानते हैं। वर्योकि जो वस्तु जाव्रत श्रवस्था में दिख-लाई पड़ती है वह स्वप्तावस्था में दिखलाई नहीं पड़ती श्रीर जो स्वप्तावस्था में दिखलाई पड़ती है वह जागने पर नहीं दीखती। इसीसे उन लोगों ने जगत् को मिथ्या मान रखा है ।
- (२) योगाचारी वाद्यवस्तु को भूठी श्रीर चिणिक वतलाते हैं। विज्ञानरूप श्रात्मा ही, उनके मत में साचात् रूप से प्रतिपन्न होता है। यह विज्ञान दो प्रकार का है; प्रवृत्ति श्रीर श्रालय-जायत या सुप्त श्रवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न होता है-उसे प्रवृत्त विज्ञान एवं सुषुप्ति दशा में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रालय-विज्ञान कहते हैं।

<sup>\*</sup> बौदुधर्म के श्रानन्तर जब शङ्कराचार्य हुए ; तब उनको भी जगत् मिष्टया मानना पढ़ा था।

- (३) सौत्रान्तिकों के मतानुसार वाह्यवस्तु सत्य श्रौर श्रनु-मान सिद्ध है।
- (४) वैभाषिक लोग वाह्यवस्तु को प्रत्यच्च सिद्ध वत-लाते हैं।

बौद्ध-धर्म<sup>६</sup> में मुमुजुओं की चार श्रौर श्रवस्थाएं हैं। यथा:--

> १-ग्राहैत। २-ग्रानागामी। ३-सकदागामी। ४-शोतापत्ति।

१ जीवनमुक्त को अर्हत कहते हैं। २ जिनको इस देह को त्यागने के अनन्तर फिर जन्म प्रहण न करना पड़े और मरते ही निर्वाण फल लाम हो, उनको अनागामी कहते हैं। ३ जो एक जन्म और धारण कर, निर्वाण के अधिकारी होंगे, उनको "सकदागामी" कहते हैं। ४ धर्मजीवन की चतुर्थ अवस्था का नाम शोतपत्ति है। इस अवस्था में उपनीत होने पर, जीव सात जन्म बाद निर्वाण पदवी को प्रांप्त होता है।

श्रईतों को पाँच प्रकार के श्रनुष्ठान करने पड़ते हैं। यथा:-

१ श्रहिसँ। २ श्रस्तेय

३ स्नृत

<u> ४ ब्रह्मचय</u>्

#### ५ श्रपरिग्रह।

१ जीवधारियों को न मारना श्राहंसा है। २ श्रदत्तावस्तु को श्रहण न करना श्रस्तेय है। ३ सत्य, हितकर एवं श्रिय बोलना, स्नुत कहलाता है। ४ काम कोधादि के परित्याग को ब्रह्मचर्य एवं ५ सकल विषयों का मोह त्यागना श्रपरिग्रह कहलाता है।

श्रहतों में श्रोर भी श्रावन्तर भेदों के श्रनुरूप कई एक दल हैं, जिनमें से एक का नाम जैन है।

## वुदुद्वेव के वचन।

- (१) श्रज्ञानी का श्रनुगामी न वनना श्रौर ज्ञानी की सेवा करना एवं माननीय व्यक्ति का सम्मान करना परम धर्म है।
- (२) हृद्य में साधु इच्छा का पोषण करना ही परम धर्म है।
- (३) आत्मसंयम और प्रियवचन वोलना ही परम भर्म है।
- (४) मातापिता की सेवा करना परम धम<sup>६</sup> है।
- (५) स्त्री एवं पुत्र को सुखी रखना एवं शान्तिक श्रनु-सरण करना परम धर्म है।
- (६) पाप कर्म से दूर रहना श्रौर उससे घृणा करना, मादक वस्तुश्रों को छोड़ना श्रौर सत्कार्य में कभी परिश्रान्त न होना मनुष्य का धर्म है।
- (७) श्रद्धा, विनय, सन्तोष, कृतज्ञता को धारण करने एवं यथासमय धर्मतत्त्व को सुनने से यथार्थ शान्ति प्राप्त होती है।
- ( = ) कष्ट सिह्ण्युता श्रौर दोनता ग्रह्या, साधु सङ्ग श्रौर धर्म चर्चा करना यथार्थ सुख है।
- ( & ) जीवन के परिवर्त्तनों श्रौर विचित्र घटनावली में पड़ जिसका चित्त विचलित नहीं होता श्रौर जो शोक दुःख में समान रहता तथा जो इन्द्रियातीत है वही धर्मा-त्मा है।
- (१०) साधु वह है जिसका प्रत्येक सिद्धान्त पर्वत की तरह श्रटल श्रचल है श्रीर जो सदा निरापद रहता है।

- (११) मन को वश में करना मनुष्य का प्रधान कार्य है। क्योंकि यह त्रण भर में कहाँ चला जायगा श्रौर कहाँ से लौट श्रावेगा, यह कोई नहीं कह सकता। श्रतः चित्त को श्रपने वश में करना परम सुख दायक है।
- (१२) जो मनुष्य मीठो वार्ते करता और ऊपरी साधु वना हुआ हो, किन्तु साधुओं जैसा कर्म नहीं करता उसका साथ छोड़ देना चाहिये।
- (१३) पाप को सामान्य अथवा छोटा न समक्तना चाहिये। जो कोई यह सोचता है कि पाप हमारा क्या विगाड़ सकता है, वह भूलता है। क्योंकि पानी पर उतराते हुए जलपात्र में यदि ज़रा सा भी छेद हो जाय, तो उसके द्वारा उसमें धीरे धीरे जल घुस जाता है और उसे ड्वो देता है।
- (१४) वह बीर नहीं जो संग्राम में हज़ारों बीरों को जीत लेता है. किन्तु बीर वहीं है जो श्रपने को जीतता है।
- (१५) धर्म के नियमों के। कभी उज्ञङ्घन न करना चाहिये। जो मनुष्य धर्म का एक भी नियम भङ्ग कर सकता है, वह मनुष्य सब पाप कर्म कर सकता है।
- (१६) श्रकोष द्वारा कोष्ठ को, साधुता से श्रसाधु को श्रौर सत्य से मिथ्या को जीतो।
- (१७) सत्य वोलना, ज्ञमा और पात्र को दान देना: इन तीनों काय्यों से मनुष्य को वड़ा लाभ होता है।
- (१ = ) जीवहिंसा करना, दूसरे का द्रव्य हरण करना, मिथ्या वोलना, मदिरा पीना, परस्त्रीहरण करना, ये सब महा पाप हैं।



घिराज नामक एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। इसी ब्राह्मण के शिवगुरु नामक एक पुत्र जन्मा। शिवगुरु शैशवावस्था में माता िपता द्वारा वड़े लाड़ प्यार के साथ पालापोसा गया श्रौर वय-प्राप्त होने पर कृतोपनय हो कर, शास्त्रालोचना करने के निमित्त गुरुगृह में वास करने लगा। कुछ दिन वोतने पर गुरु ने शिवगुरु की परीज्ञा ली। उन्होंने शिष्य को विद्यालाभ में कृतकार्य देख, उसे श्राज्ञा दी कि श्रव तुम जा कर गृहस्थ हो श्रौर माता पिता की सेवा करो। शिवगुरु को गुरु ने जब यह श्राज्ञा दी, तब वह गुरु को गुरु-दिल्ला दे श्रपने घर लौट गया। गुरु-गृह से पुत्र को विद्योपार्जन करने के श्रनन्तर लौटा देख, विद्याधिराज शास्त्री ने खोज कर, श्रमलग्न में शिवगुरु का एक कन्या के साथ विवाह करवा दिया। शिवगुरु रूपवती, गुणवती एवं पतिव्रता भार्या को पा कर, दाम्पत्य-सुख-सम्भोग में समय विताने लगा।

## शङ्कराचार्य का जन्म।

शिवगुरु की भार्या का नाम सुभद्रा था। एक दिन सुभद्रा श्रपने पति के पास वैठी हुई थी। उस समय दुःखी हो वह कहने सागी:—

सुभद्रा—स्वामिन् ! मेरा यौवन प्रायः वीत चुका है, किन्तु मैं श्रद्यापि पुत्र-मुख-दर्शन से विश्वता हूँ। जिस

श्रचापि पुत्र-मुख-दर्शन से विश्वता हूँ। जिस रमणी की कोख से पुत्र नहीं जन्मता उसे लोग वन्ध्या कहते हैं श्रौर उससे घृणा करते हैं। नाथ! पुत्र जब तोतली बोली से "माँ" "माँ" कह कर पुकारता है; तब जननी के हृदय में जो श्रानन्द प्राप्त होता है, उसे तो मैंने जान भी न पाया। में ऐसी हतभागिनी हूँ कि मैं इस रसा-स्वादन से विश्वता हूँ। नाथ! पुत्र-मुख-दर्शन कर के क्या में पुत्राम नरक से उद्धार न होऊँगी पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो भोलानाथ की श्राराधना करता है उसका मनोरथ कभी विफल नहीं होता। तो हम भी उनकी श्राराधना क्यों न करें?

शिवगुरु प्रण्यिनी को इस प्रकार करुण एवं खेदोक्ति सुन कर बड़ा मर्माहत हुआ। अनन्तर अपने मनोभीष्ट की सिद्धि के लिये उसने सपत्नीक सङ्कलप किया और राजा द्वारा प्रतिष्ठित शिवालय में नित्य जा कर श्रूलपाणि महादेव की अर्चना करने लगा। कई एक वर्षों तक इस प्रकार शिवाराधन करते रहने पर, एक दिन रात को शिवगुरु ने स्वप्त देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उसके सिरा-हने खड़ा कह रहा है-" बेटा! मैं तुम्हारी अर्चना से प्रसन्न हूँ। श्रव तुम वर माँगो।" शिवगुरु ने स्वप्नावस्था में यह वर माँगा
—"हे देवादिदेव! में श्रापके समान गुण सम्पन्न एक पुत्र चाहता
हूँ।" ब्राह्मण "तथास्तु" कह कर श्रन्तर्धान हो गया। काल पाकर
सुभद्रा गर्भवती हुई श्रीर शुभ लग्न में चन्द्रमा के समान नेत्रा-नन्द-दायी एक पुत्र जना। शङ्कर की श्राराधना से सुभद्रा के पुत्र
हुश्राथा, इस लिये नवजात वालक का नाम शङ्कर रखा गया॥।

\* ग्रानन्द गिरि कृत गङ्कर-दिग्वित्रय में गङ्कराचार्य की जनम-कथा यों हैजिदम्बरेश्वरपुर में ग्राकाश नामक एक शिविलङ्ग था। विद्वाम् महेन्द्र ब्राह्मण के कुल में धर्वज्ञ नामक एक पुत्र हुगा। उसका कामाची नामक एक कन्या से विवाह हुगा। पित पत्नी दोनों जिदम्बरेश्वर के परम भक्त थे। उनकी कृपा से कामाचा छे विश्विष्टा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। ग्राठवें वर्ष इसका विवाह, विश्वाजित नामक ब्राह्मण के साथ किया गया। विवाह होने के पोल्ले भी जब वह शिवनी की सेवा हो में संलग्न रही; तब उसका पित उससे कठ कर ग्रीर उसे छोड़ बन में चला गया। वह पित के चले नाने पर भी शिव की पूत्रा पूर्ववत् करती रही ग्रीर बहुत मोटी ताज़ी हो गयी। इसके कुछ दिनों बाद उसके गर्भ रहा। जब एक मास बीता, तब वह गर्भ उत्तरीत्तर बढ़ने लगा। तब उसके पिता ने चिदम्बरेश्वर शिव को उसका पित मान, उसके गर्भाधानादि संस्कार किये। दसवें मास विशिष्टा के गर्भ से गोलक शङ्कराचार्य उत्तपन्न हुए।

प्राप्तेतु दशमे मासि विशिष्टा गंभी गौलकः। प्रादुरासीन्महातेजाः शङ्कराचार्य नामतः॥

गोलक जिसे कहते हैं, इस बात को समकाने के लिये हम मनुस्मृति ग्राध्याय ३ के १७४ वें श्लोक को यहाँ उद्धृत करते हैं:—

परदारेषु जायेते ही सुती कुएड गोलकी। श्रमृते जारजः कुएडः मृते भर्त्तरि गोलकः॥

श्चर्यात् परस्त्रीगमन से जो सन्तान उत्पन्न होती है, उन्हें सुग्छ श्चीर गोलक कहते हैं। पति के चीवित रहते हुए,दूसरे पुरुष के द्वारा खो पुत्र होता

### शङ्कराचार्य की बाल्यावस्था।

शक्कराचार्य भूमिष्ट होने के अनन्तर शुक्क पर्वाय चन्द्रकला की तरह दिनों दिन बढ़ने लगे। जव वे एक वर्ष के थे, उसी समय उन्होंने मातृभाषा का अभ्यास किया। दूसरे वर्ष में माता के मुख से पुराणादि सुन कर, उन्होंने उन्हें कराठ कर खाला। जव वे तीन वर्ष के हुए. तव उनके पिता का शरीरान्त हुआ। चार वर्ष की अवस्था में शक्कराचार्य में महेश्वर की सारी शिक्क प्रादुर्भूत हो गयीं और वे महामहोपाध्याय उपाधिधारी महापिएडत के समान ज्ञानी एवं विद्वान हो गये। पांचवें वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और वे स्वाध्याय के लिये गुरुगृह में जा बसे। छठवें वर्ष में शक्कराचार्य सर्व-शास्त्र-विशारद और सर्वविद्यापारक्कत हो सुपिएडत हो गये। छः वर्ष की अवस्था में शक्कराचार्य वेद में ब्रह्मा के समान, तात्पर्यन्वोध में वृहस्पति के समान और सिद्धान्त में ब्यास के समान हो गये थे९।

है; उसे " कुण्ड " ग्रीर पित के मरने पर, जो सन्तान श्रान्य पुरुष से उत्पन्न होती है उसे गोलक कहते हैं। राजिप मनु ने इन कुण्ड, ग्रीर गोलक जनमा भार्यात् कुलमी ग्रामों को ग्राहु ग्रादि दैवन एवं पैतृक कर्मों में निमंत्रण तक देने का निषेध किया है। मनुका ३ ग्राठ होक १५६ दूष्टव्य है।

१ मम्भव है ग्राजकन नव-धिच-ाग्राम नययुवक शङ्कराचार्य की ग्रमा-चारण स्मरण शक्ति का वृत्तान्त पढ़ लेख को "चरहू खाने की गण्यें" समफ-लें। पर उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि शङ्कराचार्य यदि साधारण होते तो वे इतना काम क्यों कर, कर सकते ग्रीर हिन्दूधर्म का उद्घार क्यों कर होता? जब वे श्रक्षाधारण मेधाबी थे, तभी तो उन्होंने ग्रसाधारण काम किया ग्रीर श्रक्षेत्रे, भारतवर्ष भर से बौद्धधर्म को निकाल, सनातन धर्म की विजय पताका गाड़ दी।

शङ्कराचार्य जिस समय गुरु-गृह में रहते थे, उस समय एक दिन वे भित्ता माँगने के लिये निकले। इधर उधर घूमते फिरते वे अन्त में एक दरिद्र ब्राह्मण के घर में पहुँ चे और भित्ता माँगने लगे। वह ब्राह्मण भी दारिद्रध-दशा-प्रपीडिता हो, भित्ता माँगने वाहर गया हुआ था। ब्राह्मण पत्नी, भित्नारी के। द्वार पर देख अत्यन्त मर्माहत हुई और अधमरी सी होकर कहने लगी:—

ब्राह्मणी—वत्स ! हम लोग वड़े श्रभागे हैं; दैव की कृपा से विञ्चत हैं। भगवान ने हमें भित्ता भी देने ये।ग्य नहीं वनाया—इससे में तुम्हें यह श्राउला देती हूँ, इसे तुम ग्रहण करो।

महात्मा शङ्कराचार्य ब्राह्मणी के ऐसे दीन श्रौर मर्मभेदी वचन सुन दया से पसोज गये। उसो समय वे पद्मालया कमला का स्तव करने लगे। हरित्रिया शङ्कर के स्तव की सुन प्रसन्न हुई श्रौर उनके सामने जा खड़ी हुई एवं शङ्कर से कहा—''वर माँगो।" महात्मा शङ्कराचार्य ने कमला के। सन्तुष्ट कर यह वर माँगा— " यह दरिद्र ब्राह्मण-दम्पति श्रतुल धन का अधोश्वर हो कर खुख से समय वितावे।" लदमी "तथास्तु" कह अन्तर्हिता हुईँ। अक-स्मात् ब्राह्मणो की जहाँ पर्णंकुटी थी वहाँ आकाशस्पर्शी ग्रहा-लिका वनो। इस घटना से विजली की तरह शङ्कर की समता का समाचार ।चारों श्रोर फैल गया। राजा राजशेखर उस देश का राजा था और वह निस्सन्तान था। उसने शङ्कराचार्य को त्तमता का वृत्तान्त सुना श्रीर श्रयुत स्वर्णमुद्रा ला कर उसने श्राचार्य के चरणों पर चढ़ायीं श्रीर साएाङ्ग प्रणाम किया। उस द्रव्य को तो उन्होंने न लिया श्रीर दरिद्रों की दिलवा दिया, किन्तु राजा को श्राशीर्वाद दिया। श्राशीर्वाद के प्रभाव से राजा राज-शेखर को पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

### वैराग्य और संन्यास।

शङ्कराचार्य जव श्राठ वर्ष के हुए तब उन्होंने सब साँसारिक सुखों की जलाङ्गलि दे दी श्रौर संन्यासी होने के लिये माता से श्रनुमित माँगी। सुतवत्सला जननी एक मात्र पुत्र की छोड़ किस प्रकार समय यापन करेगी—यही विचार वह विकल हुई। श्रांतः संन्यासधर्म श्रहण करने के पूर्व उसने पुत्र से कहा कि तुम पहले गृहस्थ बनी। जब जननी ने श्राङ्गा न दी, तब शङ्करा-चार्य ने एक कौशल रचा।

एक दिन माता, अपने पुत्र शङ्कराचार्य की साथ ले और नदी पार कर, किसी नातेदार के घर गयी। वहाँ से लौटते समय उसने देखा कि जिस नदी की जाते समय उसने अनायास पार किया था उस नदी में अब वांसों ऊँचा जल चढ़ आया है। शङ्कराचार्य कुछ दूर जल में चल कर, गले तक जल में पहुँचे। उस समय उन्होंने माता से कहा — "माता! यदि तुम मुभे संन्यासी होने की आज्ञा न दोगो, तो में अभी दूवा जाता हूँ।" यह सुन शङ्कर जतनो ने प्रत्यत्तमय की देख, तुरन्त संन्यास प्रहण की अपने पुत्र की आज्ञा दे दो।

शङ्कराचार्य जननी से श्राज्ञा ले पहले श्रीमत् गोविन्द स्वामी के शिष्य हुए। फिर वहाँ ब्रह्मत्व लाम कर के गुरु की श्राज्ञानुसार चे काशी गये। वहाँ पर चोलदेश वासी सनन्दन उपनाम पद्मपाद के। सब से प्रथम श्रपना शिष्य वनीया।

एक दिन शङ्कराचार्य मिणकिर्णिका घाट पर स्नान कर निदि-ध्यासन करते थे ; इतने में एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने जा खड़ा हुआ और उनसे वोला --'तुमने ब्रह्मसूत्रों पर ब्याख्या की है ? श्रच्छा देखें तो। किसी किसी सूत्र के अर्थ लगाने में तो तुमको वड़ा कछ हुआ होगा।" यह सुन शङ्कर ने कहा—"यदि आए उस भाष्य का कोई स्थल न समसे हों तो वतलाइये हम उसका स्पष्टी-करण करके समका दें।" इस पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने यह सूत्र—"तदन्तर प्रतिपत्तौ रहित सम्परिष्यत, प्रश्न निरूपणाभ्याम्" पढ़ा और अर्थ पूँछा। दोनों ने दो प्रकार के अर्थ कहे। दोनों में वाक् युद्ध होने लगा। यहाँ तक कि शङ्कराचार्य ने वृद्ध ब्राह्मण के एक तमाचा मारा और अपने शिष्य पद्मपाद को आज्ञा दी कि 'इस वृद्धे को यहाँ से हटा दो।" गुरु की आज्ञा सुन पद्मपाद ने अश्वाचार्य को नमस्कार किया और कहा:—

"शङ्करः शङ्कर साज्ञात् व्यासे। नारायणः स्वयं तयोर्विववादे सम्प्राप्ते न जाने किङ्करोम्यहम्॥"

श्रथात् महादेव श्रौर नारायण में जब विवाद हो रहा हो, तब यह दास क्या करे ? शङ्कराचार्य ने पद्मपाद की बात सुन व्यास जी की स्तुति की श्रौर उनसे चमा प्रार्थना की । व्यासदेव शङ्कराचार्य के स्तव की सुन उन पर प्रसन्न हुए श्रौर उनकी वर दिया—''तुम ब्रह्मसूत्र के तात्पर्य के सहारे जगत में श्रद्धौत-वाद का प्रचार करो।'' इस पर शङ्कराचार्य ने कहा—''मैं श्रव्पायु होकर जन्मा हूँ । मेरी श्रवधि केवल सोलह वर्ष श्रौर हैं, श्रतः मेरे द्वारा श्रधिक भलाई क्या हो सकती है।'' व्यासदेव ने शङ्कर की बातें सुन कहा—''हे शङ्कर! श्रव भी तुमको बहुत काम करने हैं। मीमांसा, न्याय, वेद, वेदान्त, व्याकरण, साँख्य, पवं योग में तुम्हारे समान भूमण्डल पर दूसरा नहीं है। हमारे बनाये बहुश्रथं श्रौर तात्पर्य गर्भित सब सूत्रों का, हमारे मन जैसा भाष्य तुम्हारे सिवाय दूसरा नहीं कर सकता। श्रतः

तुम से।लह वर्ष और जीवित रहो। आयु वढ़ने पर शङ्कराचार्य ने एकादश उपनिपद, गोता और वेदान्त का भाष्य, नृसिंह-तापिनी व्याख्या और उपदेश सहस्रादि की रचना की और श्रद्धैत-मत का प्रचार करने के उद्देश से वे काशी से चल दिये।

#### धर्मप्रचार।

े शङ्कराचार्य ने काशी से चलते समय कर्मवापी, चन्द्रोपासक, श्रहोपासक, त्रिप्रदेवी, प्रमृति विविध सम्प्रदाय वालों की परास्त कर श्रपने मत की स्थापन किया। काशी से कुरुत्तेत्र होते हुए वे बद्दिकाश्रम में पहुँचे। वद्दीनारायण के दर्शन कर वे कुछ दिनों वहाँ रहे श्रोर वहाँ एक मठ स्थापन किया। श्रथवंवेद का प्रचार हो इस लिये उस मठ का श्रधिष्ठाता एक श्रथवंवेदी ब्राह्मण नियुक्त किया। उसका नाम नन्द था, यह मठ "जोषी मठ" के नाम से प्रसिद्ध है।

वद्रिकाश्रम से चल शङ्कराचार्य हस्तिनापुर से श्राग्निकोण की श्रोर 'विद्यालय" नामक एक प्रदेश में गये। 'विद्यालय" का प्रसिद्ध नाम विजिलविन्दू था। यहीं तालवन में मण्डन मिश्र नामक एक वड़ा विद्वान् रहता था। वह ज्ञानकाण्डियों का घोर शत्रु था। जिस समय शङ्कराचार्य मिश्र के पास पहुँचे, उस समय वह सामने का द्वार वन्द कर के श्राद्ध कर रहा था श्रौर मंत्र-वल से बुलाये जाकर स्वयं व्यास जी उस कर्म की देख रहे थे।

शङ्कर सामने का द्वार वन्द देख, योगबत्त से घर में घुस .गये। संन्यासी के। देखते हो परिडत जो<sup>९</sup> श्रक्षि शर्माबन गये।

९ ग्राहु कर्म में गोलक का निर्धेष है। शङ्कराचार्य गोलक थे, ग्रत: सम्भव है मरडन मिग्र शङ्कराचार्य का देख इसी लिये क्राहु हुए हों। क्यों कि उसे

कुछ देर वाद जब श्राहार श्रादि कृत्य से निश्चिन्त हुए. तब शास्त्रार्थ को ठहरी। शास्त्रार्थ श्रारम्भ होने के पूर्व यह ठहराव उन दोनों में हो गया कि जो हारेगा उसे पराजित करने वाले का मत ग्रहण करना पड़ेगा। मएडन मिश्र को स्त्री सरस्वतो मध्यस्था हुई। शास्त्रार्थ में मएडन मिश्र हार गये। शास्त्रार्थ में परास्त होने पर मएडन मिश्र संन्यासी हुए। पतिव्रता सरस्वती ब्रह्मलोक में जाने के। उद्यत हुई। उनके। ब्रह्मलोक जाने के लिये तयार देख शङ्काराचार्य ने उनसे कहा:—

शङ्कराचार्य--सरस्वतो ! हमारे सामने तुमके। भी पराभव स्वी-कार करना पड़ेगा।

यह सुन सरस्वती आचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने की तयार होगयी। शङ्गराचार्य ने जब देखा कि सरस्वती ने कामशास्त्र का विषय उठाया है, तव तो वे घवड़ाने और अप्रतिभ हो कहने लगे:—

शङ्कराचार्य--माता ! आप छः मास तक इसो प्रकार यहाँ रहेँ, मैं कामशास्त्र सीख कर आता हूँ।

यह कह कर शङ्कराचार्य वहाँ से चल दिये। रास्ते में उन्हें एक राजा का शव दिखलाई पड़ा, जिसे लोग शमशान का लिये जाते थे। शङ्कर ने मृतसञ्जीवनी विद्या द्वारा राजा के शब में प्रवेश किया श्रोर श्रपने शरीर की रत्ता का भार श्रपने चार शिष्यों के सौंपा। राजा की देह में प्रविष्ट होकर, शङ्कराचार्य ने

समय मण्डन मिम्र माहु करते थे, इससे यह तो सिद्ध हो है कि मिम्र जो कर्मकाण्डी थे ग्रोर भ्रुतिस्मृत विहित कर्म करते थे। ग्राहु को धपर हो कर करना होता है, सा ऐसे कार्य में, संन्यासी को देख, मिम्र जी विना विशेष कारण हुए कभो क्रुहु नहीं हो सकते थे।

कामशास्त्र भली भाँति सीखाः किन्तु रानी वड़ी चतुरा थी। राजा का रङ्ग ढङ्ग देख, उसके मन मेंसन्देह उत्पन्न हुन्रा। एक दिन उसने कर्मचारियों के। श्राज्ञा दो कि यदि तुम्हें कोई मृतदेह श्रास पास दोख पड़े तो तुम उसे भस्म कर दो। कर्मचारियों ने घूमते फिरते शङ्कराचार्य का सृतदेह देखा और वे उसे जन्नाने का उद्योग करने लगे। इधर उनके शिष्य ने यह हाल जाकर ऋबवेश-धारी शङ्कर से कहा। शङ्कराचार्य ने देखा कि चिता में आग लगा दो गयी है वे अद यागवल द्वारा अपने शरीर में घुस गये और जलती हुई चिता से पृथिवी पर कूद पड़े। उन्होंने श्रपनी फुलसी हुई देह की स्रोर ध्यान न दिया स्रौर वे लदमीनृसिंह का स्तव करने लगे। लदमीनृसिंह ने अमृत वर्षा कर उन्हें श्रारोग्य कर दिया। वहाँ से शङ्कराचार्य सरस्वती के समीप गये। सरस्वती ने देखा कि यदि अव कामशास्त्र की चर्चा की, तो वड़ा अश्लील सम्भाषण होगा, श्रतः पराजय स्वीकार कर, वे ब्रह्मलोक का चल दीं। उसी दिन से वौद्धधर्म की शक्ति निस्तेज होने लगी और हिन्दुधर्म परिपुष्ट होने लगा।

एक दिवस ध्यानात्रस्था में शङ्कराचार्य ने देखा कि उनकी जननो उन्हें देखना चाहतो है। यह देख वे ज्ञाणमात्र में थे।ग-विद्या द्वारा उनके पास पहुँच गये। बहुत दिनों वाद पुत्र को देख उनकी माता बहुत दिनों का दुःख भूल गयीं श्रीर पुत्र के शरीर में ईश्वरी शिक्त का श्राविभाव देख प्रसन्न हुई। श्रानन्तर इधर उधर की श्रानेक वातें कर के शङ्कर की जननो ने उनसे कहा:—

शङ्कर की जननी—मैं श्रव वृद्धा हुई ! मुक्तसे श्रपने इस श्रकमंग्य शरीर का बोक्त श्रव नहीं सहा जाता। श्रतः तुम श्रव इस शरीर की सदुगति करा दो। माता के कथनानुसार उसको सद्गति के लिये शङ्कर ने महा-देव की स्तुति की। महादेव ने प्रसन्न हो शङ्कर जननी को कैलास पर ले श्राने के लिये प्रमथगण को भेजा। उसको देख शङ्कर-जननी ने पुत्र से कहा:—

शङ्कर-जननी—वेटा ! मैं शिवलोक में जाना नहीं चाहती। मैं तो शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित श्री वत्स-शोभान्वित, पीताम्बरधारी श्रीहरि के दर्शन करते करते वैकुएठधाम को जाना चाहती हूँ।

शङ्कराचार्यने इसप्रकार जननी के भक्तिरस पूर्ण वाक्य सुन कर भगवान् नारायण की स्तुति की । विपत्तारण मधुसूदन, शङ्कर के स्तव की सुन प्रसन्न हुए और शङ्कर की जननी की अपने साथ वैकुएठ को ले गये। इसके अनन्तर शङ्कराचार्य ने माता के मृत शरोर की घ्रन्त्येष्ठि किया की भ्रौर वे श्री जगन्नाथप्री पहुँचे। वहाँ ऋग्वेद के प्रचारार्थ गोबर्द्धन नामक एक मठ स्थापन किया श्रौर ऋग्वेदज्ञ श्रपने शिष्य पादपद्म को उस प्रान्त में ऋग्वेद के प्रचारार्थं उस मठ का श्राचार्यं बनाया। फिर वे वहाँ से मध्या-र्जुन नामक च्रेत्र को गये। जाते समय रास्ते में प्रभाकर नामक एक ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिये उहर गये। उस ब्राह्मण के एक महाजड़ बुद्धि बालक था। जब उसने शङ्कराचार्य का नाम सुना ; तब वह त्रपने लड़के को उनके पास ले गया श्रौर उसके रोग का त्राद्यन्त वृतान्त उनको सुनाया । शङ्कराचार्य ने उसे रोग-मुक्त कर के उसे संन्यासी होने की आज्ञा दी। यह रोग-मुक्त बालक पीछे से हस्तामलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनन्तर अहोबल-वासी नृसिंहोपासकों को ग्रद्धैतवादो बना, शङ्कराचार्य कैवल्य-गिरि को पार कर, काञ्जी देश में पहुँचे।

काञ्ची देश का श्रधिपति हिमशीतल वौद्धधर्म का घोर पत्त-पाती था। उसकी सभा में बड़े वौद्ध पिएडत रहते थे। शङ्करा-चार्य ने उसकी सभा में जाकर वौद्धधर्म की श्रमूलकता सप्रमाण सिद्ध करनी चाही । यह देख वहाँ का राजा एवं उसकी सभा के पिएडत कुद्ध हुए श्रीर इस दुस्साहस के लिये उन्होंने शङ्करा-चार्य को दएड देना चाहा। शङ्कराचार्य ने राजा से कहा, यदि हमें विचार में तुम्हारे पिएडत हरा दें तो जो चाहो से। दएड हमें देना। यह सुन राजा ने वड़ी दूर दूर के वौद्ध परिडतीं को बुलाया। उनके साथ शङ्कराचार्यं ने शास्त्रार्थं किया। श्रन्त में पिएडतों को पराजय स्त्रीकार करनी पड़ी । राजा ने उन पिएडतों को दराड दिया और वे स्वयं शङ्कराचार्य के मत को मानने लगे। वहाँ से शङ्कराचार्य त्रिपुति गये। वहाँ दो बौद्ध परिडती को परास्त कर, वे मध्यार्जुन नामक स्थान को गये। इस स्थान का दूसरा नाम रामेश्वर हैं । शङ्कराचार्य ने रामेश्वर में यजुर्वेद प्रचारार्थ 'शुङ्गिगिरे' नामक एक मठ प्रतिष्ठित किया। उसमें · यजुर्वेदज्ञ पृथिवीधर को श्राचार्य श्रौर प्रचारक पद पर नियुक्त किया। इस मठ के श्रधोश्वर गिरि, प्री, भारती नाम से प्रसिद्ध - हुए।

वहाँ से चल कर, शङ्कराचार्य चिद्म्बरम में पहुँचे। वहाँ दो चार दिन रह कर, वे अनन्तशयन को गये। वहाँ शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ से चल वे कामरूप को गये। वहाँ अभिनव गुप्त नामक एक प्रसिद्ध पिएडत रहता था। शङ्कर ने शास्त्रार्थ में उसे परास्त किया। इससे उसने अपना अपमान समक शङ्कराचार्य को मार डालने का उद्योग किया।

इस घटना के कुछ दिनों वाद उनके भगन्दर रोग उत्पन्न .हुआ। लोगों का कथन है कि जब श्रभिनव गुप्त शङ्कर को इस प्रकार न मार सका तव श्रिभिचार द्वारा उसने शहर के शरीर में यह रोग उत्पन्न कर दिया। तब उनके साथ जो शिष्य मएडली थी, उनमें जो प्रश्नान शिष्य था उसने जप करके कुछ ही दिनों में यह दुरारोग्य रोग से गुरु को मुक्त कर दिया।

एक दिन शङ्कराचार्य ने ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करते समय तीर्थयात्रियों के मुख से कश्मीर देश की, बड़ी प्रशंसा सुनी। इसी स्थान में सर्व विद्या-प्रकाशिनो सारदा देवी निरन्तर विराज-माना रही हैं। जैसे बेदान्त के समान दूसरा शास्त्र नहीं, मेरु के वरावर पर्वत नहीं, तत्वज्ञान के वरावर कोई तीर्थ नहीं एवं विष्णु के वरावर अन्य देव नहीं, वैसे ही कश्मीर के समान सुन्दर एवं शोमायुक्त कोई देश नहीं।

यह सुन शङ्कराचार्य के मन में कश्मीर देखने की लालसा वलवती हुई। वे शिष्यों को साथ लिये हुए थोड़े हो दिनों वाद कश्मीर में पहुँचे। कश्मीर जाते समय रास्ते में उन्हें गौरीपाद नामक एक स्वामी मिले। उन्होंने शङ्कर से कहा:—

गौरीपाद - शङ्कर ! तुमारो भाष्य रचना को चर्चा सुन, हम बड़े प्रसन्न हैं। हमने इस बीच में माग्डूक्यो-पनिषद् का बार्त्तिक प्रणयन किया है। हमने सुना है कि तुमने उसका भाष्य बनाया है ! उस भाष्य को सुनने के लिये हम तुम्हारे पास जा रहे थे।

शङ्कराचार्यं ने गौरीपाद खामी को अपना रचा भाष्य समर्पण कर दिया। गौरीपाद खामी उसे पढ़ कर, आनन्दाश्रु वहाते और भूरि भूरि उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर को लौट गये। शङ्कराचार्यं चलते चलते कश्मीर पहुँ चे। एक दिवस शङ्कर विद्याभद्रासन पर वैठ रहे थे, इतने में वीणपाणि सरस्वती ने कहा: -

सरस्वती--शर्इर ! तुम्हारा शरीर श्रग्धद्ध है। इस श्रासन पर चढ़ने के पूर्व देह की ग्रुद्धि श्रावश्यक है श्रङ्गना का उपभोग कर, तुमने कामकला श्रीर काम-शास्त्र सीखा था, इससे तुम्हारा शरीर श्रपवित्र हो गया है।

यह सुन शङ्कराचार्य ने कहा : --

शङ्कराचार्य—देवि ! इस शरीर से तो जन्म भर मैंने कोई पाप-कर्म आज तक नहीं किया । देवि ! जो मनुष्य पूर्व जन्म में शूद्र रहा हो और इस जन्म में वह ब्राह्मण-कुल में जन्म ले, तो क्या वह वेद पढ़ने का अधिकारी न समक्षा जायगा ?

श्रह्मर का यह युक्तियुक्त उत्तर सुन सारदा देवी ने प्रसन्न होल विद्याभद्रासन पीठ पर वैठने की उन्हें श्राक्षा दो। शङ्कराचार्य कुछ दिन तक वहाँ रह कर, केदारनाथ की श्रोर चल दिये।

शङ्कराचार्यं वेद्यास भगवान् के वरदानानुसार वत्तीस वर्षं मानवलीला कर, केदारनाथ के पास पहुँच कर, अन्तर्धान हो गये। इस थोड़े ही समय में उन्होंने बड़े बड़े काम कर डाले। शङ्कराचार्यं ने सर्वशास्त्र पारङ्गत हो कर बौद्धों का खण्डन किया, आर्यधर्म का उद्धार किया: ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य रचा। इसके अतिरिक्त उन्होंने पकादशोपनिषद् भाष्य, श्वेताश्वेतरोपनिषद् भाष्य, भारतैकपञ्चरत्न भाष्य, आनन्द-लहरी, मोहमुद्गर, साधनपञ्चक, यतिपञ्चक, आत्मवोध. अपराध भञ्जन, वेदसार, शिवस्तव, गोविन्दाएक, यमकषट्पदी स्तुति आदि अनेक अन्धों की रचना की।यदि कहीं वे दीर्घजीवी होते,तो नंजाने वे इस देश के धर्म को किस दशा में पहुँचा देते—यह वात पाठकों की कल्पना शिक्त के ऊपर हम छोड़ देते हैं।

पुरातत्वान्वेषियों में शङ्कराचार्य के जनम-काल में वड़ा मतभेद है। परन्तु शिष्य परम्परा से, जो शङ्कराचार्य के पश्चात् श्रभी तक चली श्राती है; श्रनुमान होता है कि वे सन् ईसवी के नवें शतक में रहे होंगे।



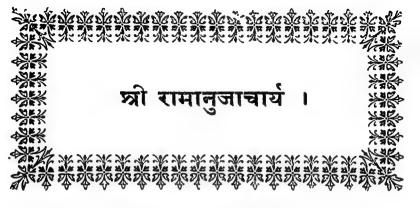

#### जन्मस्थान ।



गवान् रामानुजाचार्यं श्री सम्प्रद्राय के पुष्ट करने वालों में प्रधान हैं। उनका जन्म जिस स्थान में हुआ्रा-वह एक तीर्थं-लेत्र है। स्कन्ध पुराण में सत्यव्रत-लेत्र भूतपुरी श्रीर उस स्थान पर श्रनन्त-

सागर नाम के एक जलाशय का वर्णन पाया जाता है।

एक वार महर्षि श्रगस्त्य ने भगवान् स्कन्ध से सत्यवतत्तेत्र श्रौर श्रनन्तसरोवर का इतिहास कहने के लिये श्रनुरोध किया। महर्षि के श्रनुरोध करने पर स्कन्ध ने जो इतिहास कहा था उससे विदित होता है कि स्वायम्भुव-मन्वन्तर के प्रजापित ब्रह्मा ने जम्बूद्वीप के श्रन्तर्गत पुर्यत्तेत्र भारतवर्ष में, वेङ्कटाद्रि के द्विण भागस्थ पापनाशक त्तेत्र में एक वार श्रश्वमेध यज्ञ किया, तव से वह स्थान तीर्थ हो गया। एक बार मगवान् रुद्र नङ्गे हो कर श्रीर जटा खोले, उनमत्त की तरह नांच रहे थे। उनकी यह दशा देख उनके श्रनुचर भूत प्रेत हँस पड़े।

इस अपमान को न सह कर महादेव जी ने अपने अनुचरों को शाप देते हुए कहा 'तुमने हमारा अपमान किया है। इस लिये तुम अब हमारे पास न रहने पाओगे। क्योंकि जो बड़े लोगों का अनादर करता है उसको स्थान से च्युत होना पड़ता है।'

महादेव जी के भूतगण, उनके शाप से डर कर ब्रह्माजो की शरण में गये। तब ब्रह्मा जी ने उनको श्राज्ञा दी कि तुम जा कर सत्यवत-चेत्र में तपस्या करो। ब्रह्मा जी की श्राज्ञा को सिर पर रख वे वहाँ गये श्रांर नारायण का ध्यान करते करते उन्होंने एक हज़ार वर्ष विता दिये।

एक दिन श्राकाश में श्रचानक देवताश्रों की दुन्दुभि वजती हुई सुनाई पड़ी। देखते देखते श्रीमन्नारायण उन भूतों के सामने प्रकट हुए। तपस्या छोड़ कर भूत गण खड़े हो गये श्रीर भगवान् का स्तव करने लगे। तब भगवान् ने उनसे कहा तुम वर मँ।गो-इस पर भूतों ने श्रपने दुःख की सारी कथा कह सुनायो।

उनकी कथा खुन कर, नारायण ने महादेव जो को स्मरण किया। रमरण करते ही महादेव जी वैल पर सवार हो कर वहाँ जा पहुँचे श्रीर हाथ जोड़ कर भगवान की श्राज्ञा की प्रतीत्वा करने लगे।

भगवान् ने मुसकुरा,कर महादेव जी से कहा :--

श्रीमन्नारायण—देवदेव । श्रापने इन भूतों का श्रिममान तोड़ने के लिये जो शाप दिया वह न्याय-सङ्गत ही है; किन्तु श्रव श्राप इन पर प्रसन्न हूजिये। ये सब बहुत दिनों से सत्यव्रत चेत्र में तपस्या कर रहे हैं। श्रव फिर श्राप इनको श्रपने पास रहने की श्राज्ञा दीजिये। क्योंकि कभी न कभी भूल सब से हुआ ही करती है।

महादेव जी ने भगवान् का कहना मान लिया। तव भगवान् ने नागराज अनन्त से कहा:—

श्रीमन्नारायण--नागराज ! तुम यहाँ एक सरोवर वनाश्रो ।

श्राज्ञा पाते ही उस पुण्यक्षेत्र में नागराज ने एक सरोवर बनायी। उस सरोवर में श्रनार के दाने जैसा स्वच्छ जल निकला श्रौर कमल करहार श्रादि जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प उस सरोवर की शोभा वढ़ाने लगे। तव नारायण ने भूतों को लक्य कर के कहा:—

श्री मन्नारायण—श्ररे भूतो ! तुम श्रद्धा-मिक्त सिहत इस सरोवर में स्नान करो । हमारी श्राज्ञा से नागराज ने यह सरोवर तुम्हारे लिये ही वनायी है ।

वे भूत भगवान् की श्राज्ञा से उस सरोवर के विमल जल में धसे श्रीर उनके शरीर पिवत्र हो गये। फिर उन्होंने शङ्कर की पिरक्रमा की श्रोर उनके चरण युगल में श्रपना मस्तक रखा। तव महादेव जी ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें श्रपने पास रहने की फिर श्राज्ञा दी। इसके वाद भूतों ने हाथ जोड़ श्रीर साष्टाङ्ग कर श्री मन्नारायण की प्रार्थना करते हुए कहा:—

"हे देवेश ! श्राप सव प्राणियों के श्रभीप्ट फर्लों को देने के लिये श्राज से इसी ज़ेत्र में राहेये "।

यह सुन कर नारायण ने एक वार शङ्कर की श्रोर देखा। शङ्कर श्री मन्नारायण का सङ्केत समभ कर कहने लगे:— शङ्कर—हे चराचर स्वामिन् ! जितने दिनों स्वारोचिष मनु को श्रिधकार रहे ; उतने दिनों श्राप इस स्नेत्र में विराजिये ।

श्री मन्नारायण ने शक्कर के इस प्रस्ताव का श्रनुमोदन किया। इसके बाद उन भूतों ने भगवान् का उत्सव करने के लिये वहाँ एक मनोहर नगरी बनायी। यह पुरी तीन योजन में बसाई गयी श्रीर उत्सव देखने के अर्थ श्राने वाले देवताश्रों के ठहरने के लिये बहुत सुन्दर रक्ष बिरक्षे श्रीर बारों श्रीर छार दीवारी से घिरे हुए, मनोहर हर्म्य श्रीर बड़े ऊँचे ऊँचे प्रासाद बनाये। इसके बाद उन भूतों ने महादेव जी समेत वहाँ पहुँच कर वैशाखी शुक्का द्वादशी से भगवान् का उत्सव मनाना श्रारम्भ किया। जब दूर दूर से श्राये हुए देवता, ऋषि श्रीर सिद्ध गण उत्सव देख कर श्रपने श्रपने निवास-स्थान को लौट गये; तब उस नगरी में ब्राह्मणादि सव वर्णों के मनुष्य उस पुरी में बसाये गये।

इसके बाद श्री मन्नारायण ने महादेव जी से कहा :-

श्री मन्नारायण -शङ्कर ! अव तुम अपने इन भूतों के साथ जाकर कैलास पर्वत पर सुख से रहा, किन्तु अपने गणों सहित प्रति वर्ष वैशाखी शुक्का द्वादशी के दिन हमारा उत्सव करने के लिये यहाँ आना भूल न जाना। मैं प्रतिक्वा करता हूँ कि देव, मनुष्य, यन्च, किन्नर आदि जो कोई वैशाखी शुक्का द्वादशी को उपवास करेगा और अनन्त सरोवर में स्नान करके हमारी पूजा करेगा हम उसके सारे अभीष्ट ( अर्थात् अति दुर्लंभ मुक्ति भी ) पूरे करेंगे।

इस प्रकार वरप्रदान कर श्रीमन्नागयण ने महादेव को उनके श्रमुचरों सिहत वहाँ से विदा किया। यह पुरी भूतों ने वनायों थो; इस लिये इसका नाम भूतपुरी पड़ा। इसी पुण्य चेत्र के श्रनन्त नामक सरोवर में स्नान कर श्रीर श्रादिकेशव की श्राराधना कर के श्रनेक राजर्पियों ने मनोवांच्छित फल पाया था।

श्रोरामानुज स्वामी के जन्मस्थान का यह तो पुराना वृत्त हुग्रा। श्रव हम उस स्थान की वर्त्तमान श्रवस्था का दिग्दर्शन कराते हैं। ऊपर के पौराणिक इतिहास से जाना जाता है कि भगवान् रामानुजाचार्य्य जिस चेत्र में भूमिष्ठ हुए . वह ग्राम वडा प्राचीन है और उस स्थान पर अश्वमेध प्रभृति विविध यहाँ के अनुष्ठान होचुके हैं। इस समय वही स्थान औपरेम्बधूरम् नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान सद्रास हाते के चेङ्गलपत ज़िले के अन्तर्गत है और वर्त्तमान मदरास नगरी से छुव्वीस मील के श्रन्तर पर श्रवस्थित है। मदरास रेलवे के त्रिमेलोर स्टेशन से दस मील के अन्तर पर श्रीपेरम्वधूरम् ग्राम पूर्वदित्तिण कोन में अवस्थित है। अव इस स्थान पर, इसके नगर होने के कोई भी चिन्ह विद्यमान नहीं हैं। चारों श्रोर नयन प्रसन्न-कारी शस्यश्यामला भूमि है। नारियल, ताल, खर्जूर. गुवाक, वट, श्रश्वत्थ, पुन्नाग, नागकेसर श्रादि श्रनेक प्रकार के बृत्तों से सुशोभित यह एक छोटासा गाँव है। दूर से इस ग्राम की देखने से मन ग्रानन्द से परिपूर्ण हो जाता है। रेलवे स्टेशन से उतर कर इस ग्राम में प्रवेश करने के लिये एक चक्करदार सड़क पर चल कर वहाँ पहुँचना होता है। इसी सडक से कुछ दूर श्रागे वढ़ कर, श्राचार्य का जन्मचेत्र मिलता है। पहले स्वामी जी महाराज का जन्मस्थान मिलता है

१ स्कन्द पुराणान्तर्गत भूतपुरी-माहात्म्य देखो ।

उसके बाद उनके उपास्यदेव श्रोकेशवदेव जी के मन्दिर में जाना होता है। उसके पास ही उनके भ्रातुष्पत्र कूरेशस्वामो के रहने का घर है। उसके सामने वड़ा लम्वा चौड़ा एक तालाव है। उन्नीका नाम श्रनन्त सरोवर है। उस विशाल पर्वत सदश श्रत्युच मन्दिर के सामने उस सरोवर के होने से उस स्थान का सौन्दर्य्य श्रौर माधुर्यं कितना बढ़ गया है; इसे लिख कर हम नहीं समभा सकते। इस ग्राम में इस मन्दिर के श्रतिरिक्त कई एक ऊँचे गृह श्रीर श्रतेक स्नापड़ियाँ हैं। उनमें बहुत से लोग भी रहते हैं। वहाँ जो ब्राह्मण रहते हैं उनकी प्रधानतः दो श्रेणियाँ हैं।इनमें श्रधिक संब्यक श्रोरामानुज सम्प्रदायस ग्रुद्धाचार युक्त श्रोवैष्ण्व हैं। शृङ्कराचार्य के मतावलम्बो स्मार्त ब्राह्मणी का भी यहाँ अभाव नहीं है; किन्तु उनको संख्या बहुत कम है । स्कन्दपुराण में महादेव और उनके श्रनुचरों द्वारा वैशाखी शुक्का द्वादशी के दिन जिस उत्सव की कथा लिखी है वह श्रव भी प्रति वर्ष वहाँ बड़ी . धूमधाम से होता है। इसी उत्सव का नाम ''ब्रह्मोत्सव" है।

ब्रह्मोत्सव देखने के लिये अनेक यात्री वहाँ जाते हैं। इस उत्सव के अतिरिक्त प्रति अमावस को वहाँ एक छोटा उत्सव होता है। इन दिनों वहाँ के मठ के तत्वावधायक (Trustee) श्रीत्रिवेड्कट रामानुजाचारी हैं। आचार्य की जन्मभूमि वाले मठ की दशा मन्द नहीं है। वहाँ नियमित का से देवार्चन और अतिथि-सेवा होता है। मठ से कुछ हटकर एक संस्कृत-छात्रनिलय है। उसके प्रधानाध्यापक श्रीवेड्कटन्सिंहाचारी जी हैं। इस ग्राम में एक" अन्न-चेत्र" अथवा भोजनालय भी है। तीर्थयात्रियों को वहाँ, ब्राह्मणों के हाथ के बने हुए सुन्दर खाद्यपदार्थ, मूल्य देने पर मिलते हैं। चेत्र में भोजन करने की प्रधा आधुनिक नहीं है। सुनते है यह प्रधा वहाँ बहुत दिनों से चली श्राती है।

#### वंश परिचय।

भगवान् रामानुजाचार्य का जन्म हारीत गोत्रीय ब्राह्मण वंश में हुआ। किन्तु वेदिक श्रीतसूत्र में ब्राह्मणों के जो अप्रतिंशिति गोत्र वनलाये गये हैं श्रीर जिनका उल्लेख धनव्जय कृत धम्में-प्रदोप में पाया जाता है, उनमें हारीत-गोत्र का नाम नहीं है: किन्तु म्वामी जो ब्राह्मण-वंश हो में श्रवतीणं हुए थे-इसमें सन्देह करने का कोइ कारण नहीं। इस सम्बन्ध में भूतपुरी माहात्म्य में एक रहस्य कथा है। उसे हम कमशः श्रागे लिखते हैं। हारीत-गोत्रीय ब्राह्मणों के पूत्रपुरुप चित्रय थे-पीछे भगवान् का श्रारा-धन कर के वे ब्राह्मण हुए।

प्राचीन काल में युवनाश्व नाम का एक परम धार्मिक राजा भारतवर्ष में राज्य करता था। उसीके पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मान्याता हुए। मान्धाता के विषय में ऋषियों का बनाया एक स्कोक है, जिसका भावाथ यह है कि "जहाँ से सूर्य्य उदय होता श्रीर जहाँ श्रस्त होता है वह सारा स्थान महाराज मान्धाता के राज्य में था।"

राजा युवनाश्व जव वृद्दे हुए श्रौर उनके कोई सन्तान न हुई : तव सन्तान को कामना से उन्होंने एक यज्ञ किया ; किन्तु श्रध्वर्थ्य श्रनवधानता के कारण ब्रह्मतेजोवर्द्धक मंत्र का जप फरने लगा। जव राजा को यह बात मालूम हुई, तव उन्होंने श्रध्वर्थ्य से पूँ छा: --

राजा—द्विजवर ! यह श्राप क्या करते हैं ? हमने तो चत्रिय-सन्तान की कामना से यह यज्ञ श्रारम्भ किया है ! क्या श्राप इस बात की भूल गये ? श्रध्वर्य्य—देवताओं की इच्छा से मुभे यह भ्रान्ति हुई।क्या चिन्ता है ? श्रापके घर में ब्राह्मणोचित प्रकृति सम्पन्न, सत्व-गुण-प्रधान पुत्र उत्पन्न होगा।

इस पर धार्मिक राजा ने कुछ न कहा और वे पुत्र के जन्मप्रहण की प्रतीक्षा करने लगे। कालक्रम से राजा युवनाश्व की
महिषी के सर्वाङ्गसुन्दर एक पुत्र जन्मा। पुरोहित विसष्ठ जी ने
उसका नाम रखा 'हरीत'। राजकुमार हरीत श्रव्ण श्रायास से
सव शास्त्रों के ज्ञाता हो गये। उनका विवाह काशिराज की
कन्या के साथ हुआ। कुछ दिनों वाद राजा युवनाश्व वाणप्रस्थ
हो कर और पुत्र हरीत को राज्यिसहासन पर श्रमिषिक कर के,
श्रपनी महिषी सहित हिमालय पर्वंत पर चले गये। राजा हरीत के
राज्य-शासन में सारो प्रजा बड़े श्रानन्द से कालयापन करने
लगी।

एक बार श्राखेट के लिये बन में गये हुए राजा हरीत ने पर्वत कन्दरा के भीतर किसी की कातरध्विन सुनी। उसे सुन कर उनके हृदय में कहणा का वेग उमगा। उन्होंने उस कन्दरा के समीप पहुँच कर देखा कि एक बड़े भीषण ब्याझ ने एक गौ की पकड़ रखा है। राजा ने उस विपन्ना गौ की रच्चा करने के लिये तुरन्त ब्याझ की लच्य कर के एक तीर चलाया। ब्याझ ने बरण के श्राधात से कुपित हो कर गौ की गर्दन मड़ोर डालो श्रोर वह स्वयं भूतल पर गिर पड़ा। बाघ श्रोर गौ-दोनों एक साथ ही मर गये। इस घटना से राजा को बड़ा दुःख हुआ। वे से।चने लगे— "हाय! मैंने कैसा दुष्कर्म किया! बाघ को मार कर मैंने गौ की हत्या की! श्रव में इस महापाप से क्यों कर छुटकारा पाऊँ ? मुक्ते गो-हत्यारा कह कर. लोग मेरी घोर निन्दा करेंगे; इस लिये मेरे जीवन की धिकार है!" जिस समय राजा इस प्रकार श्रपने की श्रिकार रहे थे, उस समय श्राकाशवाणी हुई—'राजन्! तुम दुखी मत हो। तुम तुरन्त सत्यव्रतचेत्र की चल दो। वहाँ भूतपुरी में जो श्रमन्त सरोवर है उसमें स्नान करने से तुम्हारा सारा पाप ब्रूट जायगा श्रार तुम्हारा कल्याण होगा।'

इस देववाणी की खुन, राजा हरीत श्रपनी राजधानी में पहुँचे श्रीर सब पुरोहितों तथा मंत्रियों की बुला कर उन्होंने उनसे नारा हाल कहा। फिर वसिष्ठ जी ने पूँ श्रा—''महपें! सत्य-वत-सेंत्र. भूतपृरी श्रीर श्रनन्त सरोवर कहाँ हैं श्रीर वहाँ जाकर कौन सा मंत्र जप करना चाहिये।' महपिं ने उस पुण्य- सेंत्र का पता बतला कर कहा—''राजन्! श्राप वहाँ जाकर वासुदेव मंत्र का जप करो। इस मंत्र के जप करने से तुम्हें सिद्धि मिलेगो।"

उन्होंने फिर च्रण भर भी विलम्य न किया और मंत्रियों की राज्य का भार दे, वे दक्षिण की श्रोर चल दिये। उन्होंने चेंद्रटाचल सत्यव्रत-चेंत्र. काञ्चोपुरी, श्रक्णारण्य श्रौर श्रनन्त सरोवर के दर्शन करने ही से श्रपने की कृतकृत्य माना। राजा ने देखा उस समय भूतपुरी भग्न दशा की प्राप्त है। उसके चारों श्रोर वड़ा भारों वन है। उस वन में रहने वाले श्रनेक सिंह, व्याव्र, श्रादि पशु प्यास से व्याकुल हो श्रनन्त सरोवर का जल पीते हैं। वे उस जीर्ण नगरी के भग्न प्रासादों का दर्शन कर चहुत खिन्न हुए। इसके याद राजा हरीत विशेष नियमों का पालन करते हुए श्रति-

१ वासुदेव — वासु शब्द का आर्थ हृदय, और दिव् धातु का आर्थ दीप्रि है, अर्थात् ने। हृदय में सदा दोष्यमान (प्रकाशमान) रहै वही वासुदेव वा पर-मारमा कहनाता है। दूवरा आर्थ है वसुदेव के पुत्र वासुदेव आर्थात् श्रीकृष्ण।

शय संयतिचत्त हो कठोर तपस्या करने लगे। पहले दस वर्ष उन्होंने फलमूल खा कर, फिर वीस वर्ष पत्र पुष्प खा कर, चालीस वर्ष सूखे पत्ते खा कर श्रौर फिर ६० वर्ष जल श्रौर वायु खाकर विताये। इसके वाद राजा निराहार रह कर, गुरुपदिष्ट मंत्र का जप करने लगे। एक दिन सहसा दिक्मण्डल निर्मल होगया श्रौर खुख-स्पर्श-पत्रन चलने लगा। फिर श्राकाश में नगाड़ों के बजने का शब्द खुनायो पड़ा। इसके वाद एक श्रपूर्व विमान में बैठ कर, भगवान नारायण हरीत के श्राश्रम में पहुँचे। राजा श्रांखें वन्द किये नारायण का ध्यान कर रहे थे। इतने में बड़ी मीठी ध्वनि में किसी ने कहा—'राजन्! एक बार श्रांखें तो खोलो। देखो तुम्हारी तपस्या का फत तुम्हारे सामने है। भगवान् नारायण तुम्हें दर्शन देने के लिये श्राये हैं।

यह सुन कर राजा सचेत हुए। उनका हृदय श्रानन्द से भर गया। इससे बढ़ कर इस संसार में श्रीर कौन सो वस्तु है जिसकी मंतुष्य श्रिपेत्ता कर सकता है। वे जगत के सर्वस्व श्राज राजा के सामने खड़े हैं। इससे वढ़ कर राजा का श्रानन्द वढ़ाने श्रीर उन्हें कृतकृत्य करने के लिये श्रीर कौन सो वस्तु श्रिपेत्तित हैं?

राजा ने विमान में कोटि सूर्यमण्डल की तरह देदी प्यमान भग-वान् नारायण के। अपने सामने देख, भक्ति में भर भूतल पर गिर कर प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर वे उनको स्तृति करने लगे। उनकी स्तृति सुन भगवान् राजा हरोत पर प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे:—

श्रोमन्नारायग्—राजन् ! हम तुम्हारी कठोर तपस्या श्रौर स्तत्र से तुम पर श्रत्यन्त प्रसन्न हैं। श्रब तुम वर माँगो। राजा हरीत- -देव ! मैं श्राखेट खेलने के लिये वन में जा कर श्रसावधानता-प्रयुक्त गो-वध-जनित पाप से लिप्त हूँ. श्रव जिस उपाय से मैं उस महापाप से छूटूँ. वह उपाय कृपा कर वतलाइये।

श्रोमन्नारायण-राजन् । तुमने विपन्ना गौ की रत्ता करने के लिये ब्याच्र के तीर मारा। तीर के आघात से कुपित हो कर ब्याच्र ने गऊ की मार डाला। इस लिये इस वात की तुम तिल भर भी चिन्ता मत करो। हमारे दर्शन करते ही तुम्हारा वह पाप नष्ट होगया । तुमने जैसी कठोर तपस्या की है उस पर प्रसन्न होकर हम तुम्हें ''ब्राह्मएय'' प्रदान करते हैं। तुम इसी शरीर से ब्राह्मण्त्व प्राप्त करो श्रीर तुम्हारे हृद्य में ब्राह्मणोचित सकल मंत्र प्रकाशित हो । हमारे अंश से सम्भृत कोई महा-पुरुष, जगत के कल्याणार्थं तुम्हारे वंश में जन्म प्रहरा करेगा और उसके नोचे के लोग भिक-मान् श्रौर ब्रह्मचिदों में श्रेष्ठ होंगे। चेद चेदान्त का सारा तत्व उसकी जिह्वा पर विराजेगा। तुम्हारे वंशजों के प्रति अनुप्रह प्रदर्शनार्थ,में वैवस्वतमनु के श्रिधिकार काल के श्रन्त तक यहीं रहूँगा। राजन्! स्वारोचिप मन्बन्तर में शङ्कर के श्रनुचर भूतों-ने यह पुरायमयी नगरी बनायी। श्रव इसका तुम जीर्गोद्धार कर के, फिर इसे पूर्वत्रत् वना दो। इस अनन्त सरोवर के पूर्व भाग में रत्न-खचित एक मन्दिर हमारे लिये वनाश्रो। श्राज चैत्र मास की शुक्का सप्तमी है। इस लिये

श्राज हो से उत्सवं श्रारम्भ करो श्रीर पूर्णिमा के दिन यज्ञ-स्नान कर के उत्सव समाप्त कर देना। तुमने हमें प्रसन्न करने के लिये जो स्तव पढ़ा है उसे नित्य सन्ध्या समय शुद्धचित्त होकर जो मनुष्य पढ़ेगा, हमारी कृपा से उसके सारे श्रभीष्ट पूरे होंगे। श्राज से तुम हमारो श्राराधना में तत्पर हो कर, इसी पुरी में रहो श्रीर श्रपना वंश्विस्तार करो। तुम्हारे वंश वाले हमारे परम भक्त होंगे श्रीर श्रित सुख से यहाँ रहेंगे।

राजा हरीत ने भगवान को अनुक्रम्या पर परम प्रोतिवान हो कर, उस नगरी का जीखों द्वार किया। अनन्त सरोवर के तीर पर वनाया हुआ मनोहर मन्दिर, मिण माणिक्य की प्रभा से चारों और से प्रकाशमान होगया। राजा ने यथाविधान उस मन्दिर में भगवान की शह्व, चक्र, गदा, पद्म धारिणी चतुर्भुज मूर्ति की प्रतिष्ठा को और तभो से वहाँ उत्सव होने लगा। इस प्रकार प्रति वर्ष भगवान का उत्सव करते हुए राजा हरीत देहान्तरित हुए और उन्हें सायुज्य-मुक्ति मिली। उन्हीं हरीत के वंश वाले ब्राह्मण गण भूतपुरी में भगवान को अर्चना करते हैं।

#### जन्म ।

इसी सुप्रसिद्ध भूतपुरी या श्रोपेरम्बधूरम् में पूर्वोक्त हारीत-गोत्रीय ब्राह्मण् वंश में, यजुर्वेदोक्त श्रापस्तम्ब-शाखाध्यायी केशव याज्ञिक ने जन्म ग्रहण् किया। केशव ज्ञानी और सदाचारी था।

१ स्कन्दपुराण में स्कन्दागस्त्य संवाद वाना तीवरा श्रध्याय पढ़ो। २ इसो मूर्त्ति का नाम ग्रादिकेशव है।

इन्द्रिय-संयम श्रौर चमाशोलता एवं सत्यनिष्ठा के लिये जन-समाज में उसका विशेष श्रादर था। जैसा वह मिताहारी था, वैसा ही वह मितभाषी भी था। कभी किसी ने उसं प्रतिज्ञा-भङ्ग करते देखा सुना न था। इस विष्णुभक्त एवम् हरिपरायण ब्राह्मण की अवस्था ढल चली, किन्तु पुत्र-मुख देखने का सौभाग्य उसे तव भी प्राप्त न हुआ। तव वह पुत्र की कामना से भगवान् का श्राराधन करने लगा। एक बार चन्द्र-ग्रहण पड़ा। ग्रहण-स्नान के लिये केशव श्रपनी सहधर्मिमणी कान्तिमती के साथ कैरविनी नदो के उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वह समुद्र में मिलती है। पवित्र तोया कैरविनी श्रौर महोद्धि के सङ्गम में स्नान कर, केशव ने पार्थसारथि नाम की विष्णुमूर्त्ति की संनिधि में पुत्र-प्राप्ति की कामना से पुत्रेष्टि-यज्ञ किया। कद्दा जाता है होम समाप्त होने पर श्रीमन्नारायण ने केशव से कहा-'श्ररे भक्त केशव ! मैं तुक्त पर प्रसन्न हुआ, बहुत शीघ्र में पुत्र के रूप में तेरे यहाँ जन्मूँगा"। केशव इस प्रकार के आश्वास वाक्य से आशान्वित होकर, घर की लौट गया। कुछ दिनों वाद सुन्दरों केशव पत्नी ने श्रति सुलक्त्रण युक्त गर्भ धारण किया। उसके मुख की प्रसन्नता और देह का लावएय देख कर, सब लोग श्रनुमान करने लगे कि उसके गर्भ में कोई महापुरुष वास कर रहा है। धोरे धोरे दसवा महीना भी पूरा हुआ। वन्धुवान्धव किसी श्रलौकिक-चरित्र'सम्पन्न शिशु के जन्म की प्रतीचा करने लगे। चैत्रमास में वसन्त समागम से. प्रकृति अभिनव शोभा से सिजात हुई। वृत्त नवजात पह्मवी ंसे, द्विगुण शोभा को प्राप्त हुए। रसाल मुकुल के अपूर्व रस से मुग्ध हो कर, कोकिल सङ्गीत में मग्न हुई। भौरे मधुपान की श्राशा से फलों पर मड़राने लगे। ऐसे ही सुखमय समय में श्रीर शकाव्द ६३८ में ( सन् १०१७ में ) श्रर्थात् श्राज से ८६५ वर्ष

पहले, चैत्रमास में चृहस्पित वार को दोपहर के समय शुक्क-पत्त को पश्च मो को अर्द्धा नज्ञत्र और कर्त ए लग्न में केश न्यती कान्तिमतों के एक पुत्र-रत्त उत्पन्न हुआ। जननो नवोदित प्रभाकर की तरह पुत्र को देख कर, हर्पो न्फुल्ल होगयी। वन्धु-वान्ध्रव मिल कर आनन्द प्रकाश करने लगे। मूतपुरी के रहने वालों के घर घर आनन्द ववाई वजने लगो। कान्तिमतों के भाई शैलपूर्ण स्वामी भगनों के पुत्रोत्यन्न का समाचार सुन, तुरन्त भूतपुरी में पहुँचे। अपूर्व लच्चण सुक्त नवजात शिशु को देख, वे आनन्द से विव्हल होगये। ज्योतिपियों ने कहा—"इस शिशु के उत्पन्न काल में ग्रहों को चाल देख कर, कहना पड़ता है कि समय पाकर यह वालक अद्वितोय महापुरुप होगा।"

श्रनन्तर जातकर्म समाप्त कर के केशव ने वारहवें दिन, पुत्र का नाम रखा । उस दिन सारे भाईवन्द श्रौर श्रामवासी केशव के घर पर एकत्र हुए। वालक के मामा शेलपूर्ण खामों ने कौत्रहल-प्रयुक्त, वालक के हाथ में शङ्क चक्र गदा श्रौर पद्म श्रपंण कर के उसका नाम 'श्रीरामानुज' रखा ।

## बाल्यावस्था वा विवाह।

नतजात शिशु शुक्क पत्तीय शशधर को तरह धीरे धीरे परि-वर्द्धित होने लगा। पिता ने कमशः श्रीरामान्ज के चूडा. मौझी-बन्धन संस्कार कराये। इसके बाद जब श्रीरामान्ज श्राठ वर्ष के हुए, तब उनका उपनयन संस्कार कराया गया श्रीर उनके पिता केशब उन्हें स्वयं वेदाध्ययन कराने लगे। धोरे धीरे श्रीरामान्ज सीलह वर्ष के हुए श्रीर पिता ने उनका विवाह कर के पुत्र-

१ भाईबन्दों ने बागक का नाम लक्ष्मशाचार्य रखा था।

वध् के मुखकमल को देखना चाहा। उनकी श्रभिलापा पूरी हुई। उनके संग्लारिक सुख को सीमा न रही। पतिव्रता भार्थ्या. मेधावी पुत्र श्रौर नवपरिणीता पुत्रवधू को घर में लाकर. वे परम श्रानन्द से समय काटने लगे।

## पितृ-वियोग।

यह संसार स्रणभद्भ र है। स्त्री पुत्रादि के साथ सम्बन्ध मेघ-च्छाया को तरह अचिरस्थायो है। केशव का आयुष्काल शेष इआ; वे कुछ दिनों वाद पतिप्राणा सहवर्मिणी, स्नेहमयपुत्र और नयनानन्ददायिनी पुत्रवधू के माया-पाश को काट कर, विष्णु-लोक को चल दिये। यदि और कोई साधारण व्यक्ति होता, तो पितृ-विच्छेद से विकल हो यहुत दिनों तक शोक प्रकाश करता; किन्तु ज्ञाना श्रोरामानुज पितृ-विच्छेद के शोक से अधोर न हुए। उन्होंने विवेक के साथ, शोक को मन से दूर कर के बड़ी श्रद्धा के साथ पितृदेव का और्द्धदेहिक कृत्य पूरा किया और वे कुछ दिन तक स्नेह-मयो जननो और सहधर्मिणों के साथ भूतपुरी में रहे।

#### शास्त्राध्ययन ।

पितृ-वियोग होने पर भी श्रोरामानुज खामी को संशिरिक
सुखखच्छुन्दता के उपयोगी विभव का श्रमाव न था। वे श्रपनी
पैतृक-सम्पति द्वारा, श्रनायास वहुत दिनों तक सुख से समय
विता सकते थे; किन्तु उनको ज्ञान-पिपासा श्रति प्रवल थी।
उसको चरितार्थ करने के लिये स्वामी जो वड़े उत्सुक थे। सव
शास्त्रों का श्रध्ययन कर के विपृज-ज्ञान लाम की प्राप्ति के लिये श्रीरामानुज खामी ने इढ़ संकल्प किया। उस समय द्रविड़ प्रदेश की।
राजधानी काञ्ची नगरी, विद्या श्रीर धर्म-चर्चा के लिये दिन्न्ण

प्रान्त में बहुत प्रसिद्ध थी। यादव प्रकाश नाम का एक वेदान्ती संन्यासी उन दिनों वहाँ की पिएडत मएडली में बहुत प्रसिद्ध था। श्रीरामानुज स्वामी सपरिवार काञ्चोपुरी में जा कर यादव प्रकाश के पास श्रध्ययन करने लगे। श्रीरामानुज नित्य जब यादव प्रकाश के पास श्रध्ययन करने जाते, तब श्रध्यापक उनके सौन्दर्य, उनकी प्रतिभा एवम् वाक्यचातुरी देख सुन कर, मुग्ध हो जाते थे।

जिन दिनों श्रीरामानुज स्वामी यादव प्रकाश के पास पढ़ा करते थे; उन्हीं दिनों वहाँ के राजा की कन्या पर एक ब्रह्मराच्चस ने श्रिष्ठं कार जमाया। तब राजा ने राच्चस को हटाने के लिये यादव को बुलाया। यादव श्रीरामानुज प्रमुख अपने शिष्यों को साथ ले, वहाँ गया। उसके श्रनेक यत्न करने पर भी जब राच्चस न हटा, तब श्रीरामानुज स्वामी ने कन्या के मस्तक पर अपना चरण छुलाया श्रीर उसकी ब्रह्मराच्चस वाधा दूर कर दी। राजा ने प्रसन्न होकर स्वामी जी को वहुत द्रव्य दिया। इस पर यादव प्रकाश को डाह उपजा श्रीर मन ही मन वह स्वामो जी के साथ द्वेष करने लगा। इतने में स्वामी जी के मौसेरे भाई गोविन्दार्य भी यादव प्रकाश की पाठशाला में स्वामी जी के साथ पढ़ने लगे।

एक दिन यादव प्रकाश वेदान्त पढ़ा रहा था। उसेने 'सर्वं खित्वदं ब्रह्म " एवं "नेह नानास्ति किञ्चन" की व्याख्या इस प्रकार की—"यह जगत ब्रह्म है, ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं है। हम लोग जो भिन्न भिन्न पदार्थं देखते हैं, वे साया मात्र हैं।" यह विल- च्राण अर्थ सुन रामानुज स्वामी का मन विरक्त सा हुआं और उन से न रहा गया। उन्होंने कहा—"महानुभाव! आप तो श्रुति की व्याख्या न कर, अपव्याख्या करते हैं। वस्तुतः इस श्रुति की व्याख्या वह नहीं है जो आपने अभी की। उसकी व्याख्या यह

हैं — 'यह सारा जगत ईश्वर द्वारा श्रिधित है, प्रत्येक पदाथ में ईश्वर चिराजमान है। ईश्वर जगत का श्रातमा है। उससे पृथक हो कर कोई भी वस्तु उहर नहीं सकती। यह श्रर्थ सुन यादव प्रकाश श्रिन श्रम्मां वन गया। उसका सारा शरीर काँपने लगा वह ऊँच नीच वार्ते कह कर, खामी जो से कहने लगा—'श्ररे शठ दुराशय ! तू क्या मेरा शिवक या गुरु है, जो मेरी व्याख्या को श्रपव्याख्या वतला कर. मेरी निन्दा करता है ?" स्वामी जी ने इस श्रपमान को खुपचाप सह लिया: किन्तु उनके मन में बड़ा खेद उत्पन्न हुआ श्रीर यादव प्रकाश से पढ़ना वन्द कर, वे श्रपने घर ही पर वेदान्ततत्व की गम्भीर श्रालोचना ख्यं करने लगे।

कई मास व्यतीत होगये; गुरु शिष्य का साज्ञात्कार न हुआ। दोनों शास्त्रालोचना में लगे रहते।श्रीरामानुज सदा सन्तुष्ट रहते। वे उस भगड़े को भी भूल गये : किन्तु यादव प्रकाश निश्चिन्त न था। उसके भीतर विद्वेपाग्नि दहक रहा था। यह सदा वैर का वदला लेने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसने शिष्यों को अनेले में बुला कर कहा- "वत्सगण ! तुम लोग जानते हो कि काञ्ची के परिवतों में मेरी कैसी प्रतिष्ठा है। वड़े वड़े परिवत मेरे किये हुए श्रर्थों को निर्विवाद स्वीकार करते हैं। तव मैं क्यों कर श्रुति की अपव्याख्या करने लगा! तुमने रामानुजा की धृष्टता देखी ? उस दिन राजा के सामने भी उसने मेरा जैसा श्रपमान किया-वह भी तुम्हें मालूम ही है। रामानुज शिष्य होने -पर भी मेरा शत्रु हो रहा है। उसकी वुद्धि बड़ी तीच्ए है। यदि यह कुछ दिनों और जीता रहा, तो श्रद्धैत मत का मूलोच्छेद कर द्वैत मत की जड़ पुष्ट कर देगा। अतएव इस शत्रु को किसी उपाय से मार डालना चाहिये। क्योंकि जब तक यह जीता रहै गाः ; तव तक मेरा मन शान्त न होगा।"

सरल मति शिष्य गुरु को प्रसन्न करने के लिये कहने लगे-''गुरुरेव ! आप दुःखित नहो । आपके हम जैसे प्रिय शिष्यों के रहते आपको चिन्ता न करना चाहिये। अवसर मिलते ही हम लोग रामानुज का प्रायनारा कर के श्रापको निष्कएटक कर देंगे। श्राप निश्चिन्त रहें। यह सुन यादव फिर कहने लगा -- " वत्सगण | तुमने जो कहा, वह रत्तो रत्तो सत्य है : तुम गुरु के उपकार के लिये सब कुछ करोगे। पर मैंने उसके प्राणनाश का एक उपाय सोचा है। चलो, हम लोग उसे साथ ले कर त्रिवेणी स्नानार्थं प्रयाग को चलें। वहां हम सव मिल कर, भागीरथी के प्रवल प्रवाह में उसे डुवो दें। ऐसा करने से उसकी सद्गति होगी श्रीर हम लोगों को भी ब्रह्महत्या जनित पाप में लित न होना पड़ेगा। " इस प्रकार षड़यंत्र रच कर, श्रोरामानुज स्वामी को वातों में रख, यादव उनको साथ ले, शिष्य मएडली सहित प्रयाग की श्रोर चल दिया। उसकी शिष्य मएडली में श्रीरामा-नुज स्वामी के मौसेरे भाई गोविन्दार्य भी थे।

वे लोग चलते चलते विन्ध्याचल की तराई के विकट वन में पहुँ चे।यादवप्रकाश अपनी शिष्य मण्डली को साथ लिये हुए आगे आगे जारहा था और श्रीरामानुज अपने मौसेरे भाई गोविन्दार्य के साथ पीछे पीछे जा रहे थे। अवसर देख गोविन्दार्ग ने सारा हाल श्रीरामानुज स्वामी से कहा और उन्हें सावधान कर वे कट जा कर शिष्य मण्डली में मिल गये। गोविन्दार्य से सारा हाल सुन, श्रीरामानुज ने उसी समय से उन दुष्टों का साथ छोड़ दिया और रास्ता छोड़ वे उस विकट वन में घुसे। चलते चलते जव वे थक गये, तव एक वृद्ध के नीचे वैठ सुस्ताने लगे। वादल तो आकाश में छाये ही हुए थे; इतने में वर्षा भी होने लगी। यादव ने जव देखा कि रामानुज साथ में नहीं है, तव उसने उन्हें वहुत

दुढ़वाया. पर जब उनका कुछ भी पता न चला. तब उसने समक्ष लिया कि किसी वनैले जन्तु ने उन्हें खा डाला। यह विचार वह मन ही मन वड़ा प्रसन्न हुआ।

उधर श्रोरामानुज स्वामी को भगवान वरदराज श्रौर जगजाननी लच्मीजों ने वहेलिया श्रौर वहेलिन का रूप घर काञ्ची पहुँ चाया। काञ्ची में पहुँ च कर स्वामी जो ने सारा हाल अपनी माता से कहा। माता पुत्र के सङ्गट को कटा देख. यहुत प्रसन्न हुई श्रौर उन्हें एकान्त में लेजा कर योली—"वेटा! इस नगरी में काञ्चीपूर्ण नामक एक भक्त हैं। वे वरदराज के कृपापात्र हैं। तुम उनके साथ मेल करो श्रोर उनसे जा कर यह सारा हाल कहो। "रामानुज सामी ने माता के कथनानृसार काञ्चीपूर्ण के पास जा कर सारा हाल कहा; जिसे खुन उन्होंने कहा-"सुधावर रामानुज! तुम पर भगवान् वरदराज को वड़ी कृपा हुई, नहीं तो तुम्हारा बचना कठिन था। श्रव तुम भगवान् के लिये स्वर्ण कुम्म में जल भर कर भगवान् को श्रपंण किया करो। "यह हाल लौट कर स्वामी जी ने माता से कहा। माता कान्तिमती के श्रादेशानुसार स्वामी जी ने माता से कहा। माता कान्तिमती के श्रादेशानुसार स्वामी जी शालकृप से जल ला कर भगवान् वरदराज की सेवा करने लगे।

## श्रीयामुनाचार्य श्रीर श्रीरामानुज।

श्रीरङ्गनाथ के कृपा भाजन श्रीयामुनाचार्य बड़े परिडत थे। उनके पास श्रनेक शिष्य वंदवेदाङ्ग की शिचा प्राप्त किया करते थे-एक दिन उन्होंने श्रपने शिष्यों से कहा-" श्ररे शिष्य गण्! तुम घूम फिर कर एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाश्रो जो सुलचणकान्ति युक्त नवयुवक हो, सर्वशास्त्रपारदर्शी, मधुरभाषो, सदाचारी, श्रौर भगवद्भक्त हो।" शिष्यगण् गुरु की श्राज्ञानुसार वहाँ से चल दिये। श्रन्त में वे काश्ची में पहुँ चे। वहाँ श्रीरामानुज स्वामी के। देख श्रीर उनके सम्वन्ध की सारी घटनावली को सुन, वे श्रीयामुनाचार्य के पास लौट गये श्रौर उनसे सारा हाल कहा। श्रीयामुनाचार्य, स्वामी जी की देखने के लिये उत्सुक हुए। किन्तु श्रचानक वीमार होजाने के कारण, वे स्वयं काञ्ची न जा सके।

उधर यादव प्रकाश ने लौट कर. जव स्वामी जी के सकुशल काश्ची लौट श्राने का समाचार सुना; तव वह दुष्ट मन'ही मन लज्जित हुश्रा श्रौर लोगों को घोखा देने के लिये उसने फिर श्रीरामा-नुज स्वामी से मेल कर लिया। स्वामी जी भगवान वरदराज की सेवा करते हुए, फिर उसके पास विद्याध्ययन करने लगे।

श्रोयामुनाचार्य जव रोग से मुक्त हुए, तब श्रपने शिष्यों समेत वेकाञ्चो में श्राये। काञ्चोपूर्णं श्रपने गुरु के श्रागमन का समाचार पा कर, नगर-निवासियों समेत उनके श्रागत स्वागत के लिये श्रागे बढ़े। दोनों भल्लों का मिलन अपूर्व सुख का कारण हुआ। काञ्चीपूर्ण त्रपने गुरु को साथ लिये हुए, भक्तवत्सल भगवान् वरदराज के मन्दिर में गये। श्रीयामुनाचार्य ने प्रेमाईचित्त हो इस्तगिरिस्थ भगवान् वरदराज की भिक्तगद्गद स्वर से स्तुति करनी त्रारम्भ की। श्रनन्तर स्तुति समाप्त कर, जब वे श्रीरामानुज स्वामी से मिलने के लिये वहाँ से चले; तव उन्हें रास्ते में शिष्य मग्डली समेत यादव प्रकाश आता हुआ दिखलाई पड़ा । उसी मएडली में श्रीरामानुज स्वामी भी थे। श्रीयामुनाचार्य ने काञ्ची-पूर्ण द्वारा उन सब का परिचय पाया। फिर काञ्चीपूर्ण ने विनध्यागय वाली सारी घंटना श्रीयामुनाचार्य को सुनायो । उसे सुन श्रीयामुनाचार्य के मन में श्रीरामानुज के प्रति स्नेह उत्पन्न हुत्रा। वे बार वार उनकी श्रोर देखने लगे। श्रीयामुनाचार्य ने विचारा कि स्वामी जी को बुला कर, बातचीत करें किन्तु यादव प्रकाश

के साथ उन्हें देख उस समय बुलाना उचित न समका। किन्तु श्रीरामानुज स्वामी के श्रभ्युद्य के श्रर्थ, श्रीयामुनाचार्य वारम्वार मगवान् वरद्राज से प्रार्थना अरने लगे श्रीर शिष्टों सहित घे श्रीरक्षत्त्वेत्र को लौट गये।

# यादव प्रकाश और श्रीरामानुजस्वामी का पुनः विच्छेद ।

एक दिन यादव अपने अन्य शिष्यों की पढ़ा रहा था। उस समय श्रीरामानुज स्वामी उसके शरीर में तेल लगा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते वह एक अुति का अर्थ करने लगा। अर्थ न कर, उसने अनर्थं कर डाला । श्रोरामानुज खामी यादव प्रकाश की अप-व्याख्या सुन इतने विकल हुए कि उनसे न रहा गया श्रौग उनके नेत्रों से श्रश्रु वहने लगे श्रीर यादव के शरीर पर श्रश्रु की उष्ण वृन्दें गिरीं; तव यादव प्रकाश का ध्यान श्रीरामानुज स्वामी की श्रीर गया और अअपात का कारण पूँछने पर श्रीरामानुज स्वामी ने कहा—'गुरुदेव ! आपने श्रुति का जो अर्थ अभो किया, वह नितान्त श्रसङ्गत है। श्रतएव श्रापकी की हुई श्रपन्याख्या सुन, मेरे दृदय में दारुण दु.ख उत्पन्न हुआ, इसीसे ये अश्रु वहें।" यह सुन यादव प्रकाश के कोश्र को सीमा न रही। उसका शरीर कोधावेश में भर काँपने लगा। वह कहने लगा—"रामानुज! मैंने 🗸 तो उस श्रुति की श्रपव्याख्या की। श्रच्छा, देखूँ तो तुम उसकी कैसी स्वाभाविक सद्व्याख्या करते हो।" इस पर श्रीरामानुज खामी ने कहा-"महाशय ! सुनिये ; मैं अति का यथार्थ अर्थ कहता हूँ।" 'यह कह उन्होंने श्रुति का ठोक ठोक श्रर्थ कर दिया। तय यादव प्रकाश बोला—"श्ररे द्विजाधम ! तू मेरे पास रहने याग्य नहीं।

तू शीघ्र मेरे सामने से चला जा।" यादव प्रकाश ने किल के प्रभाव से विवेकभ्रष्ट हो, श्रीरामानुज स्वामी को वहाँ से निकलवा दिया। किन्तु महात्मा श्रीरामानुज स्वामो चुपचाप वहाँ से चले श्राये श्रीर काञ्चीपूर्ण के श्रादेशानुसार भगवान् वरदराज की सेवा करने लगे।

# अन्तिम समय में श्रीयामुनाचार्य का दर्शन।

उधर श्रीयामुनाचार्य ने श्रीरामानुज स्वामी से मिलने के लिये उत्सुक हो, उन्हें श्रीरङ्गचेत्र लिवालाने के लिये, श्रपने शिष्य पूर्णा-चार्यं को काञ्ची भेजा। श्रीयामुनाचार्यं ने जाते समय पूर्णाचार्यं को श्रपना बनाया श्रालवन्दार स्त्रोत्र दिया श्रीर कहा-जाकर इसे श्रीरामान्ज को उपस्थिति में वरदराज को सुनाना। पूर्णाचार्य ने पेसा ही किया। उस स्त्रोत्र के अपूर्व छन्द, मधुर पदिविन्यास, भिक्तपूर्ण भाव श्रीर सर्वोपरि श्रमृतनिष्पन्दी स्वर से मन्दिरस्थ सब जन विमोहित होगये। उसे सुन श्रीरामानुज स्वामी विमल श्रानन्द में मग्न होगये श्रौर सादर उन्होंने पूर्णाचार्य से स्त्रोत्र के निर्माता का नाम पूँछा। तब पूर्णाचार्य ने श्रीयामुनाचार्य का परिचय देते हुए कहा-"महानुभाव । श्रीरङ्गत्तेत्र में श्रीयामुनाचार्य नामक एक वेद्वेदाङ्ग पारग ब्राह्मण रहते हैं। वे निखिल वैष्णव सिद्धान्त के पारगामी एवं पञ्चसंस्कार द्वारा संस्कृत हो कर, संन्यासी हुए हैं। श्रीयामुनाचार्य श्राशैशव जितेन्द्रिय हैं। उनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष का स्पर्श भी नहीं हुआ। कभी किसी ने उन्हें किसी पर कुद्ध होते श्राज तक नहीं देखा। वे ही परम भगवद्भक्त इस स्त्रोत्र के निर्माता हैं।"

श्रीरामानुज स्वामी को तो एक ऐसे गुरु की श्रावश्यकता थी ही, चे तुरन्त श्रीयामुनाचार्य के दर्शन करने के लिये श्रीरङ्गजी की श्रोर पूर्णांचार्य के साथ चल दिये। जब वे पुण्यतीया कावेरी के तट पर पहुँचे; तव उन्होंने श्रोयामुनाचार्य के परमपद प्राप्त होने का समाचार सुना। इस दुःखदायी संवाद को सुन, दोनों वड़े दुःखी हुए। श्रन्त में वे दोनों वहाँ पहुँचे; जहाँ श्रीयामुनाचार्य मृत्यु शच्या पर शयन कर रहे थे। उन्हें देख, श्रीरामानुज स्वामी कहने लगे—"हमारे भाग्य में यतिवर से वार्चालाप करनी नहीं लिखी थी, इसीसे वे हमारे यहाँ श्राने के पहिले हो चल दिये। जो होनहार था से। हुश्रा। हे वैष्णुव गण ! श्रव तुम हमारी बात को ध्यान देकर सुनो। हम इसं लोकवासियों के लिये ऐसी से।पान-परम्परा तयार करेंगे, जिसके सहारे जीवगण श्रनायास सुख से श्रीहरि के चरणों के समीप पहुँच सकें। यह सुन उपस्थित श्रीवेष्णुव मएडली उनकी वारम्वार प्रशंसा करने लगी।

श्रनन्तर श्रीयामुनाचार्य के हाथ की तीन उद्गलियाँ श्राकुश्चित देख, श्रीरामानुज खामी को वड़ा श्राश्चर्य हुश्रा श्रीर उपस्थित श्रीवेष्ण्वों से इसका कारण पूँ छा। श्रीवेष्ण्वों ने कहा—''जन्म भर यतिवर की उद्गलियाँ खामाविक श्रवस्था में रहीं। श्रभी ये श्राकुश्चित हुई हैं। यह वड़े श्राश्चर्य की वात है। इसका कारण हमारी समक्त में नहीं श्राता।" तब श्रीरामानुज खामी ने श्रीयमुनाचार्य का श्रीमप्राय समक्त, श्रीवेष्ण्व मण्डली के वीच में खड़े हो कर, उच्चे स्वर से कहा—''में प्रतिहा करता हूँ कि में सदा श्रीवेष्ण्व सम्प्रदाय में रह कर, श्रह्मानान्ध जनों को पञ्चर्मिकार सम्पन्न श्रीर द्राविड़ सम्प्रदाय के श्राचार में पारदर्शी एवं धर्मिनरत ककँगा। श्रावश्यकता होने पर सब प्रकार की विपत्तियों को केल कर, श्रीवेष्ण्वों की रत्ता ककँगा।" यह वात समाप्त हो ते ही श्रीयामुनाचार्य की एक उद्गली पूर्ववत् खामाविक श्रवस्था में परिण्तत होगयी। तब श्रीरामानुज स्वामी ने कहा—''मैं प्रतिहा

करता हूँ कि मैं सर्वसाधारण श्रीवैष्ण्यों के हितार्थ, तत्व-ज्ञान-संक्रान्तनिखिल श्रर्थ संग्रह पूर्वक ब्रह्म (वेदान्त स्त्र) पर श्री-भाष्य प्रण्यन करूँगा।" इसे सुन श्रीयामुनाचार्य की दूसरी उक्तली पूर्ववत् ज्यों की त्यों होगयो। तव श्रीरामानुज खामी ने फिर कहा—"महामुनि पाराशर (वेद व्यास) ने मनुष्यों के हितार्थ जीव-ईश्वर एवं ईश्वर-प्राप्ति के उपाय प्रभृति प्रदर्शन पूर्वक श्रीवैष्ण्व मत के श्रनुकूल जो पुराण् वनाये हैं, उनके गूढ़ार्थ प्रदर्शन करने के लिये में एक श्रीभधान (कोष) बनाऊँगा।" यह कहते ही श्रीयामुनाचार्य को तीलरो उक्तलो भी ज्यों की त्यों पूर्ववत् होगयो। श्रनन्तर श्रोरामानुज खामी श्रीरङ्ग मन्दिर में न जाकर उल्टे पैरों काञ्चो को लौट गये। वहाँ पहुँ च सारा हाल काञ्चोपूर्ण से कहा। काञ्चोपूर्ण गुरुदेव को वैकुण्ट यात्रा का हाल सुन दुःखी हुए।

# श्रीरामानुज स्वामी की दीक्षा।

कुछ दिनों वाद काञ्चोपूर्ण स्वामों के कथनानुसार, दीला श्रहणार्थ श्रीरामानुज स्वामो पूर्णाचार्य के पास श्रीरङ्ग-लेत्र को गये। उधर श्रीरङ्ग-लेत्र वासी श्रोवेष्ण्यों ने श्रीरङ्गलेत्र जी के महालेत्र का ग्रत्य श्रासन देख, श्रीग्रह पूर्वक पूर्णाचार्य को, श्रीग्रामानुज स्वामी को साथ ले श्राने के लिये, काञ्ची भेजा। रास्ते में मदूरा के पास उन दोनों की भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे से श्रपनी श्रपनी यात्रा का कारण कहा। श्रन्त में श्रीरामानुज स्वामी ने पूर्णाचार्य से संस्कार करने के लिये प्रार्थना की। पूर्णाचार्य की इच्छा थी कि वे उनके पञ्चसंस्कार काञ्चो में श्रीवरद्रगाज भगवान की सिक्षिध में करें, किन्तु श्रीरामानुज स्वामी के बारम्बार श्राग्रह करने पर पूर्णाचार्य ने उनके संस्कार वहीं

किये। महापूर्ण स्वामी ने महा पर्गडित श्रीरामानुज स्वामी को श्रीहरि के दास्य-साम्राज्य का नायक वनाया श्रीर कहा—'इस लोक में श्रीयामुनाचार्य श्रीवैष्ण्व जगत के गुरु थे। उनके तिरोभाव होने पर. श्रव तुम उनके स्थानापन्न हो श्रीर प्रच्छन वौद्धों को सम्प्रदाय को समूल उन्मृत्तित कर के श्रीवैष्ण्वों की रचा करे। तुम्हें इस कार्य्य के योग्य समक्त में तुमसे यह कहता हूँ। यह सुन श्रीरामानुज स्वामी ने नोचे माथा नवा कर, 'मीनं सम्मित लच्चण्म्" की उक्तिचरितार्थ की श्रीर गुरु समेत वे काश्ची लीट गये। श्रीरामानुज स्वामी ने श्रपने गुरु को श्रपने घर के पास हो ठहराया श्रीर उनसे श्रनेक साम्प्रदायिक ग्रन्थ पढ़े।

### संन्यास-ग्रहण।

एक दिन कोशल पूर्वक श्रीरामानुज स्वामी ने अपनी स्त्री को उसके पित्रालय मेजा श्रीर वे स्वयं श्रपनी जनमभूमि भूत-पुरी को चल दिये। वहाँ घर, द्वार, वित्त श्रादि सब पार्थिव सम्पद को छोड़ कर,श्रीरामानुज स्वामी ने कमएडलु श्रीर कापाय-वस्त्र धारण कर. श्रनन्त सरोवर में स्नान किये श्रीर श्रादिकेशव की सिन्निधि में संन्यास श्रहण किया। फिर वे काञ्ची लौट श्राये। वहाँ उन्हें उस श्राश्रम में देख, काञ्चीपूर्ण को वड़ा श्रानन्द हुआ। उसी समय से उनका गाम 'यितराजा पड़ा।

१ महापूर्ण स्वामी या पूर्णीचार्य स्वामी एक हो थे।

२ यहाँ पर मच्छन्न बौद्धों से तात्पर्य्य मायावादी गङ्कराचार्य के मत से है। वस्तुंतः निर्मुण ब्रह्मवादियों के मत से निरीक्षर बौद्ध मतावलियों का मत वंहुत कुछ मिलता है। इसी से किसी किसी पुराण में श्रीर वैष्णवों के ग्रन्थों में श्रीतवादियों का प्रच्छन्न बौद्ध बतनाया है।

#### शिष्य गरा।

यितराज के भाञ्जे दाशरिय श्रौर श्रमन्त भट्ट के पुत्र कूरेप, सब से प्रथम श्रीरामान्ज खामी के शिष्य हुए । श्रमन्तर खामी जी ने यादवप्रकाश के संश्रयों को दूर किया। तब श्रपनी माता की प्रेरणा से वह श्रीस्वामी जी की शरण में गया। श्रीस्त्रामी जी ने उसके पश्चसंस्कार कर, उसे शिष्य किया श्रौर उसका नाम गोविन्द दास रखा। फिर गोविन्द दास से कहा— 'श्रभी तक तुमने श्रीवैष्णव यितयों के मत पर, श्रनेक प्रकार के दीपारोप किये हैं। उन दोषों के परिहारार्थ श्रीवैष्णवमत समर्थन पूर्वक तुम ग्रन्थ रचो। 'उस समय गोविन्द दास का मन भगवंद्रिक्त से परिपूर्ण था। श्रतः उसने किसी प्रकार की श्रापत्ति उपिश्वत न कर, ''यितधर्मसमुच्चय'' नामक श्रीवैष्णव मत-समर्थक एक पुस्तक रची। इसके वाद गोविन्द दास वहुत दिन न जिये श्रौर वैकुएठ-वासी हुए।

# श्रीरङ्गक्षेत्र-यात्रा।

श्रीखामी जी सिशाष्य श्रीरङ्ग होत्र में पहुँ हो। पूर्णाचार्य उनके दी ह्यागुरु उनके श्रागमन से बहुत प्रसन्न हुए। सारी श्री है प्णव मगडली समेत श्रीस्वामी जी श्रीरङ्गनाथ जी के दर्शन करने मन्दिर में गये। दर्शन कर चुकने पर, महापूर्ण खामी ने श्री है प्णव मगडली के मध्य में खड़े हो कर, उनसे कहा—"यितराज! भगवान की इच्छा है कि तुम चिरकाल यहाँ रहो। इस संसार के मोह-विमुग्ध जीवों का उद्घार करो। तुम श्रसाधुश्रों को साधु बना कर, निखिलमानव समाज की भिक्त-पुष्पाञ्जलि ग्रहण करो।" इस पर श्रीस्वामी जी ने कहा—" महात्मन्! श्राप ही मेरे दी ह्यादाता एवं सत्पथ-प्रदर्शक

हैं। मेरा जो कुछ वैभव है, उसका श्रादि कारण श्रापको कृपा है। में तो श्रापका दास हूँ। श्रापको श्राज्ञा-पालन के श्रितिरिक्त मेरा श्रोर कौनसा कर्त्तव्य हो सकता है? श्रतपव श्रापकी श्राज्ञानुसार यह शरीर जब तक है, तब तक श्रीरङ्गनाथ की परिचर्या श्रौर उनके प्रिय कार्य में नियुक्त रहैगा। "इसके श्रनन्तर जब श्री-वैष्णव मण्डली से वेष्टित यतिराज गरुड़-स्तम्भ के पास विश्रामार्थ वैठे, तब मन्दिर के पूजक, पाचक, ज्योतिर्विद, भण्डारी, बाहक, गायक, श्रादि सेवाधिकारियों को बुला कर, उन्होंने उनसे कहा—"श्राज से तुम लोग बड़ी सावधानी से श्रपना श्रपना कार्य करना। ऐसा न हो कि सेवा में कहीं कोई श्रुटि हो।"इस पर सब सेवकों ने पकस्वर से यतिराज के श्राज्ञापालन की प्रतिज्ञा की। तब से बहुत दिनों तक यतिराज श्रीरङ्गनाथ की सेवा करते रहे।

### मंत्र-रहस्य उपदेश।

पक दिन पूर्णांचार्यं ने यतिराज से कहा—'गोष्ठीपूर्णं नामक पक विद्वान् श्रीवेष्ण्य हैं। गुरुदेव श्रीयामुनाचार्यं उन्हें मंत्रार्थं वता गये हैं। श्रतः तुम उनके पास जाकर मंत्रार्थं सीख श्राश्रो।' यतिराज, महात्मा गोष्ठीपूर्णं के पास गये श्रीर मंत्रार्थं उपदेश के लिये प्रार्थना की: किन्तु गोष्ठीपूर्णं सरल मनुष्य न थे। उन्होंने यतिराज की परीचा करने के लिये नाना प्रकार के श्राडम्वर रचे। एक दो वार नहीं, श्रठारह वार गोष्ठीपूर्णं के पास यतिराज ने मंत्रार्थोपदेश के लिये प्रार्थना की, किन्तु प्रत्येक वार किसी न किसी वहाने से गोष्ठीपूर्णं ने उन्हें टाल दिया। श्रान्तम वार जव गोष्ठीपूर्णं ने कहा—''जाश्रो जाश्रो:" तव यतिराज नितान्त क्लान्त हो गये श्रीर उनके दोनों नेत्रों से श्रजस्त्र श्रश्रुधारा वहने लगी। विवश हो, वे श्रीरङ्ग जी को लौट गये। फिर एक श्रीवैष्ण्य के मुख

से यितराज के हताश होकर सन्तप्त होने का हाल सुन, गोष्ठीपूर्ण को दया आयी और उन्होंने एकान्त में ले जा कर, उन्हें मंत्रार्थ उपदेश किया। किन्तु मंत्र देने के पूर्व गोष्ठीपूर्ण ने उनसे कहा— 'यह मंत्रार्थ अतिशय गोपनीय है. अतः अधिकारी को छोड़ अन्य किसी को कभी मत वतलाना।' इस प्रकार कई वार उन्हें समभा और उनसे प्रतिक्षा कर, गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें मंत्रार्थ उपदेश किया। यितराज महामहिमान्वित मंत्रार्थ प्राप्त कर, कृतार्थ हुए।

उसी दिन गोष्ठोपुर में नृसिंह खामी के मन्दिर में उत्सव था। उस उत्सव को देखने के लिये वहाँ बड़ी बड़ी दूर के श्रीवैष्णव एकत्र हुए थे। यतिराज को उन पर वड़ी दया श्रायी श्रौर रात्रि रहते ही वे निद्रा को छोड़, उठ वैठे। फिर मन्दिर के 🕆 द्वार पर बैठ वे उच्चैःस्वर से मंत्ररहस्य का वारम्वार पाठ करने लगे। उसे सुन चौहत्तर विष्णुभक्त ब्राह्मण उस मंत्ररहस्य को पा कर् कृतार्थं हुए। जव गोष्ठीपूर्णं ने यह हाल सुना, तब वे श्रपने मन में अत्यन्त विरक्त हुए श्रीर दूसरे दिन शिष्यों द्वारा श्रीरामानुज स्वामी को बुला कर, उनसे पूँछा—'हे यतिराज ! मैंने तुमको श्रति गोपनीय मंत्ररहस्य वतलाया। वतलाने के पूर्व अधिकारी को छोड़, अन्य किसो को न वतलाने की अनेक बार तुमसे शपथ भी कराली थी। किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने तिस पर भी मेरी आज्ञा के सर्वथा विरुद्ध कार्य किया। अच्छा वतलाओ तो,गुरु के साथ द्रोह करने वाले को क्या फल मिलता है ?'' श्री-रामानुज स्वामी ने कहा—''प्रभो ! गुरुद्रोह करने से नरक में पड़ना पड़ता है ; तब गोष्ठीपूर्ण ने पूँछा- 'तव जान वूस कर पेसा घोर पाप तुमने क्यों किया ?" इसके उत्तर में श्रीरामानुज स्वामी ने कहा -- " गुरो ! गुरुद्रोह के कारण में श्रकेला भले ही नरक में पड़ूँ, किन्तु ब्रापकी कृपा से श्रीर सब तो परमपद

पावेंगे। "इस उदारता पूर्ण उत्तर को सुन गोष्टीपूर्ण स्वामी का सारा कोध दूर हो गया और प्रसन्न हो यतिराज को गले लगा कर उपिस्त श्रीवैष्णुवों को सम्योधन कर कहा— 'श्राज से समुद्र श्रीवैष्णुव सिद्धान्त अर्थरामानुज सिद्धान्त ं के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तभी से श्रीवैष्णुव दर्शन का नाम 'श्रीरामानुज दर्शन" पड़ा है।

### देशाटन ।

è

कुछ दिनों वाद श्रीरामानुज स्वामी देशाटन को निकले श्रीर वंकट गिरि होते हुए उत्तर को चलं। दिल्ली, वद्रिकाश्रम श्रादि स्थानों में श्रीसम्प्रदाय का प्रचार करते हुए, वे श्रप्टसहस्र नामक श्राम में पहुँ चे। वहाँ उन्होंने वरदाचार्य श्रीर यहेश नामक श्रपने दो शिष्यों को मठाश्रिपति नियुक्त किया। फिर हस्तिगिरि में पूर्णाचार्यादि से मिलने के श्रनन्तर वे किपल तीर्थ को गये। वहाँ के राजा विट्ठल देव को उन्होंने श्रपना शिष्य वनाया। राजा ने तोंडीर मएडल श्रादि श्रनेक श्राम उनके भेंट किये।

फिर वोधायन वृत्ति संग्रह करने के लिये वे कूरेश सहित शारदापीठ (कश्मीर) को गये और वहाँ के पिएडतों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। यतिराज ने भगवती वीणापाणि की स्तुति कर, उन्हें प्रसन्न किया। फिर वोधायन-वृत्ति को ले वे श्रीरङ्ग जो की श्रोर चल दिये। किन्तु काश्मीरी पिएडतों को उस पुस्तक का इस प्रदेश में श्राना श्रच्छा न मालूम पड़ा। श्रतः रास्ते ही में वे यतिराज से उस पुस्तक को छीन कर ले गये। इस घटना से स्वामी जी को वड़ा दुःख हुआ। उन्हें दुःखी देख कूरेश ने कहा—'प्रभो! श्राप दुःखित न हों। मैंने उसे मनोयोग पूर्वक श्रायन्त देख लिया है। श्रापकी कृपा से वह सम्पूर्ण|प्रनथ मेरे हृदयस्थ है।" यह सुन स्वामी जो वहुत प्रसन्न हुए।

#### ग्रन्थ-प्रणयन।

यतिराज स्वामी ने वेदान्त सूत्र पर "श्रीभाष्य," "वेंदान्त-प्रदीप," "वेदान्तसार," "वेदान्तसंत्रह," "गीताभाष्य," "गद्य-त्रय," श्रादि बहुत से श्रन्थ बनाये।

# यतिराज की दिग्विजय यात्रा । 🤄

यतिराज ने श्रीभाष्यादि ग्रन्थों के। वना कर श्रीर वहुत से शिष्यों को साथ ले. चोलमएडल, पाएड्यमएडल, कुरुङ्ग श्रादि देशों में जैनियों एवं मायावादियों को परास्त कर, उन्हें श्रपना शिष्य वनाया। कुरुङ्ग देश के राजा को दी चित कर, उन्होंने केरल देश श्रर्थात् मलेवार के कट्टर वैष्णवद्धेषी पिएडती को परास्त किया। वहाँ से वे क्रम से द्वारका, मथुरा, काशी, श्रयोध्या, बदरिकाश्रम नैमिपारएय त्रादि तीथौं में हो कर, कश्मीर में पहुँचे ; वहाँ के पिएडतों को भी शास्त्रार्थं में परास्त किया। कश्मीर के नरेश उनका नाम सुन उनके पास गये और उनके शिष्य हो गये। वहाँ के पिएडतों को यह बात श्रच्छी न लगी। उन्होंने स्वामी जी पर श्रभिचार प्रयोग किया। शिष्यों ने इसका समाचार श्रीस्वामी जी को दिया। पर इसे सुन श्रीस्वामीजी ज़रा भी विचलितन हुए। पिएडतों का सारा परिश्रम ब्यथ गया श्रोर वे स्वय पोड़ित हो, पागल हो गये श्रीर सड़कों पर गालियाँ बकते हुए घूमने लगे। राजा को दया श्रायी श्रीर उन्होंने यतिराज से निवेदन कर. उन-का पागलपन दूर कराया। फिर वे सब परिडत स्वयं यतिराज के शिष्य हो गये। स्वयं विद्यादेवी सरस्वती ने उनके भाष्य

की प्रशंसा कर, उन्हें "भाष्यकार' की सूपाधि प्रदान की। राजा भाष्यकार के प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ. सूर सामन्तों की सेना सिहत, पहुँ चाने के लिये. दो योजन तक उनके पीछे पीछे भाषा।

वहाँ से स्वामी जी द्वारका गये। फिर काशी हो कर. वे पुरुषो-सम चेत्र पहुँ चे। वहाँ वौद्ध पिएडतों को परास्त कर. वे श्रीरामा-जुज मठ में रहने लगे। भाष्यकार ने चाहा कि वहाँ जगदीश के श्राचन् विधान में कुछ वैदिक रीत्या हेरफेर किया जाय. पर जग-दीश्च की इच्छा न देख. वे वेक्कटगिरि पर पहुँ चे। फिर चोलदेश के कृमिकराठ राजा ने शास्त्रार्थ के लिये उन्हें युलाया। यितराज उसके पास जाते थे कि मार्ग में चेलाचलाम्या श्रीर उसके पित को दीचित किया। फिर श्रमेक वौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। इस प्रकार कुछ दिन वे भक्तों के नगरों में रहे। वहाँ स्वम देखने से. इन्होंने यादवाचल पर जा कर. वहाँ की छिपी हुई भगवान् की मृत्ति को निकाला श्रीर शाके १०१२ में उस मृति की वहाँ प्रतिष्ठा की।

पक वार यतिराज ने दिल्ली में जाकर तत्कालीन मुसलमान सम्राट् के महल से एक विष्णु मृत्ति की निकाला था।

श्रीरामानुज स्वामी के ७४ शिष्य वड़े प्रसिद्ध हो गये हैं। इनमें श्रन्ध्रपूर्ण की वड़ी महिमा है।

### यतिराज की वैकुगठ यात्रा।

इस प्रकार यतिराज, भाष्यकार श्रीरामानुज स्वामी ने जीव-धारियों के प्रति कृपा दिखलाने के लिये, इस धराधाम पर एक सौ वीस वर्ष तक बास किया। इस श्रवस्था का श्राधा समय श्रथीत् साठ वर्ष तक तो उन्होंने भूतपुरी, काश्ची, वेङ्कटिगिरि, यादवाचल एवं दिग्विजय के लिये अनेक देशों में पर्यटन किया। अनन्तर उन्होंने अपनी श्रायु का शेष श्राधा भाग श्रथीत् साठ वर्ष श्रीरङ्गनाथ जी की सेवा में व्यतीत किया। सेतुवन्ध से हिमालय तक श्रीर पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक ऐसा कोई स्थान न था; जहाँ पर यतिराज के शिष्य न हों। वेकुएठयात्रा के पूर्व यतिराज ने श्रीरङ्गनाथ भगवान् से प्रार्थना की थी— 'प्रभो । प्रसन्न हो कर मुक्ते यह वर दीजिये कि शेशवान्नस्था से ले कर श्रन्तिम समय तक मेरे शिष्य भक्त, श्रनुगत. श्राश्रित, शत्रु, मित्र, श्रर्थात् जिस किसी से मुक्तसं कुछ भी सम्बन्ध रहा हो, वे सब शरीरान्त होने पर श्रापकी कृपा से वेकुएठ को जाय।

प्रार्थना के अनन्तर वे अपने मठ में पहुँ चे, जहाँ अनेक श्री वैष्णुवों का समुदाय उनके आगमन की प्रतीका कर रहा था। यितराज ने उनको शास्त्र के वाक्यों का सार उपदेश किया। उनके ये महावाक्य उच्चनीति और भगवद्भिक्त से परिपूण हैं। अनन्तर उन्होंने दीन दुखियों को दान देना आरम्भ किया। दान देने के पश्चात उन्होंने अपने प्रधान शिष्यों को बुलाया और उन्हें शास्त्रों के निग्दार्थ सम्बन्धी अनेक उपदेश दिये। इस कार्य में उनके तीन दिन और तीन रात व्यतीत हुई। यह देख श्रीवेष्णुवों को सन्देह हुआ। उन्होंने समभा कि यितराज जीवन का समस्त कर्त्वय पूरा कर चुके। तब वे अपने मानसिक भाव को गोपन न कर सके और पूँछने लगे- प्रभो। पहले तो आपने ये सव वार्ते हमें नहीं बताई थीं, आज इतनी शीव्रता में यतलाने का क्या कारण है। यितराज ने कहा- 'हे श्रीवेष्णुव गण्! आज से चौथे दिन पृथिवी-त्याग करने की हमःरी इच्छा है। श्री रङ्गनाथस्वामी

से निवंदन किया था. उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। "यह भोषण संवाद सुन. श्रीवैष्णव कहने लगे-"प्रभो ! श्रापकी सेवा विना एक मुद्धत्तं भी हम जीवन धारण नहीं कर सकते। श्रतः गुरुदेव! इसका तो कोई उपाय वतलाइये। यह सुन श्रीरामानुज स्वामो ने शिल्पियों को बुलवा कर, श्रपनी प्रतिमा वनवाई। उस मूर्ति को निजशरीर से खुला कर, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की। उस मूर्ति को देख सब लोग प्रसन्न हुए। फिर दाशरिथ के पुत्र श्रीरामानुज दास के कहने पर. एक मूर्ति भूतपुरी के लिये भी वनवा दी। श्रनन्तर शिष्यों के श्राचार सम्बन्धी कई एक प्रश्नों के उत्तर दिये।

महायात्रा का जब एक दिन रह गया. तब यतिराज ने कूरेश-तनय पराशर भट्टार्य को बुला कर. भगवान् श्रीरक्षनाथ के दास्य-साम्राज्य के सम्राट् पद पर उन्हें श्रभिषिक्ष किया। श्रनन्तर उन को उचित शिक्ता दी। तद्नन्तर रघुनाथ के पुत्र के सिर पर हाथ रख कर कहा—"पश्चिम दिशा में वेदान्ति नामा एक महा परिडत है। वह श्रभी तक इसं सम्प्रदाय में नहीं श्राया। श्रतएव तुम बहुत शीघ्र जा कर उसे परास्त कर,वहाँ श्रीसम्प्रदाय का प्रचार करो।" उन्होंने इस श्राक्षा को शिरोधार्य किया।

इसके वाद महायात्रा का दिन उपस्थित हुआ। प्रभात होते हो शिष्य प्रातःस्नान कर जब लौटे, तब यतिराज ने उनको भोजन करने के लिये श्रादेश दिया। श्रनन्तर उन्होंने स्वयं संयतचित्त होकर भगवदाराधन किया। श्रनन्तर श्रीरङ्गनाथ के श्रर्चकों को बुला कर कहा—"पूजकगण! तुम लोग हमारा श्रपराध समा करो। " सेवकों ने कहा—"प्रभो! श्राप तो हमारे रस्तक हैं भला श्रापका क्या श्रपराध है। श्राप तो जगत के हितैपी वन्धु हैं। इतने दिनों त्रापने हमारा पुत्रवत् पालन किया। प्रापके विना हम कैसे जीवित रहेंगे, हम इसी लिये व्याकुल हैं। 'यतिराज ने कहा-' हमारे पश्चात् तुम वड़ी सावधानी से भगवान् का शर्चन करना।" इसके वाद उन्होंने सव श्रीवैष्णवों को सम्बोधन कर. कहा-"हे विनेय शिष्य वर्ग एवं प्रिय श्रीवैष्णव गण् । श्राप लोग हमारे लिये शोक न कीजियेगा। श्राप लोग, जीवन के इस श्रन्तिम मुहूर्च में प्रसन्न हो कर हमको विदाकीजिये।" सब लोग शोकार्च श्रीर निश्चल भाव से खड़े रहे। यतिराज गोविन्द की गोद में सिर और अन्ध्रपूर्ण की गोद में चरण रख लेट गये। शिष्यवर्ग उदात्तस्वर से भृगुवल्ली, ब्रह्मवल्ली श्रौर श्रीपराङकुश निर्मित प्रवन्धों का पाठ करने लगे। भेरी मृदङ्ग वजने लगीं। हरिनाम कीर्त्तन होने लगा। यतिराज पूर्णाचार्य की पादुकार्श्रो की श्रोर नेत्र स्थिर कर श्रोर हृदय में श्रीयामुनाचार्य का कुछ देर तक ध्यान करते रहे। देखते देखते उनका प्राण वायु ब्रह्मरन्ध्र को भेद कर परब्रह्म में लीन हो गया। शून्य शरीर पड़ा रहा। माघ मास की शुक्का दशमी को शनिवार के दिन मध्यान्ह काल में यतिराज पृथिवी को त्याग वैक्कुएठ सिधारे।



प्यकार स्वामो के तिरोभाव होने के कुछ दिनों वाद वैप्णव धर्म के प्रचार के लिये महात्मा मध्याचार्य अवतीर्ण हुए। इन्होंने जिस सिद्धान्त का अवलम्बन किया, उसका नाम है ताहै तवाद

है श्रीर उनका प्रवर्त्तित वैष्णव सम्प्रदाय ब्रह्मसम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। द्विण भारत के तूलव देश के श्रन्तर्गत उरोपि नामक एक प्रसिद्ध नगर है। समुद्र सं डेढ़ कोस श्रीर पापनाशिनी नदी के तट पर यह नगर श्रवस्थित है। उसके सिनिहित पाजिका क्षेत्र में मध्यगेह नामक एक द्राविड़ ब्राह्मण वास करता था। सन् १२०० ई० में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस नवजात वालक का नाम वासुदेव रक्षा गया। वासुदेव ने नौ वर्प की श्रवस्था में श्रव्युत नामक श्राचार्य से संन्यास श्रहण किया। संन्यासी होने पर उनका नाम श्रांनन्दतीर्थ पड़ा। श्रानन्द तीर्थ श्रनन्तेश्वर मठ में रह कर, विद्याभ्यास करने लगे। उन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर जो माष्य किया उनका नाम पड़ा—"मध्वभाष्य" श्रीर उनके दर्शन का नाम हुआ "पूर्णप्रज्ञ" दर्शन।

म्रानन्दतीर्थं जब तक जीवित रहे, तब तक उनके सम्प्रदाय
 म्राधिक दूर तक विस्तार न हुम्रा। उनके शिष्यानुशिष्य

जयतीर्थं द्वारा द्वेताद्वेत मत का दिल्लाण भारत और भारत के अन्य प्रदेशों में प्रचार हुआ। जयतीर्थं का जन्म दिल्ला भारत के पण्डरपुर के पास मझलवेड़ प्राप्त में हुआ। इनके पिता का नाम रघुनाथ राव और माता का नाम था कि कमणी बाई। जयतीर्थं जिस रमणी के साथ परिण्यस्त्र से आवद्ध हुए थे; उसका नाम था भीमा बाई। भीमा बाई अत्यन्त मुखरा और व्यापिका थी। पत्नी के उग्र स्वभाव से विरक्त हों कर, जयतीर्थं ने ११६७ शक में संन्यास धारण किया। गृहस्थाअम में इनका दूसरा नाम था। संन्यासी होने पर इनका नाम जयतीर्थं पड़ा। जयतीर्थं असाधारण प्रतिभाणालो थे। उन्होंने असंस्थ ग्रन्थों को रचा। उनमें से मुख्य ये हैं—१ तत्वप्रकाशिका" २ "न्यायदीपिका" ३ "तत्वसंख्यान टीका" ४ " उपाधिखण्डन " ५ "मायावाद-खण्डन ६ 'तत्विनर्ण्य टीका" ७ "सुधा अर्थात् अणुभाष्य का टीका।"

जयतीर्थं केवल ४२ वर्षं तक जीवित रहे। दिचाण भारत में भालखेद गेट स्टेशन के पास श्रव भी उनकी समाधि विद्य-मान है।

श्रीरामानुज सम्प्रदाय की तरह श्रीमध्वाचार्य सम्प्रदाय का श्राधिक प्रचार, उस सम्प्रदाय के लोगों की कुछ कुछ सङ्कीर्णता के कारण न हो पाया। माध्व सम्प्रदाय वाले अपनी सम्प्रदाय के ब्राह्मणों को छोड़, श्रन्य सम्प्रदायी ब्राह्मणों को भी मंत्रप्रदान नहीं करते। एक बार कई एक माध्वयित और गृहस्थ गया जी गये। गया वालों ने उनसे प्रार्थना की कि हमें दीचित कीजिये। पर माध्वयितयों ने उन्हें दोचित करना स्वीकार न किया। इससे गया वाले बड़े असन्तुष्ट और श्रप्रसन्न हुए और सब ने सलाह कर, दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व गया छोड़ कर, चले

जाने का उन्हें श्रादेश दिया। गया के तीर्थ पुरोहित एक प्रकार से उस स्तेत्र के स्वामी हैं। क्योंकि उनकी श्रनुमित के विना वहाँ कोई मनुम्य धर्मकार्य करने का श्रिधकारी नहीं हो सकता। श्रगत्या माध्वों को गया वालों के साथ मेल कर के, उन्हें मंत्र देना ही पड़ा श्रौर तव विष्णुपाद में माध्वगण पिएडदान कर पाये।

माध्य सम्प्रदाय में "अभुक्त संन्यास" की विधि नहीं है। विवाह करने वाद, दीर्घ काल तक पार्थिव सुख भोग कर, जीवन के शेप भाग में इस सम्प्रदाय वाले संन्यास प्रहणं करते हैं। जव किसी मठाविपति के मोज्ञलाभ होने में दो तीन वर्ष शेप रह जाते हैं; तब उसका कोई भाई, भतीजा, माञ्जा, पुत्र या अन्य कोई निकट सम्बन्धी अपने स्त्री पुत्र को ले कर, मठ के पास आ वसता है और मठाधीश की महायात्रा के पूर्व वह संन्यास प्रहण कर, मठ की गद्दों को शून्य नहीं रहने देता। बहुत दिनों से माध्यों में परम्परागत यही प्रधा चली आती है। इस प्रधा से एक वड़ा लाभ यह है कि मठ और उसकी सम्पति अन्य सम्प्रदायावलम्बी किसी ब्राह्मण के हाथ नहीं लगने पाती।

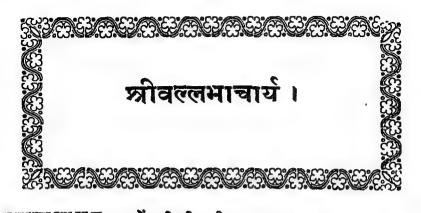

ण्यों की तीसरी सम्प्रदाय रुद्र सम्प्रदाय श्रथवा वस्नम सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता वस्नमाचार्य जी हुए। इनका सिद्धान्त "शुद्धाद्वेत" कहलाता है। इनका भी जन्म-स्थान दक्षिण भारत में है

श्रीर इनका जन्म काकरवाही श्राम में हुश्रा था। इस श्राम में जाने के लिये "निदादाभेलू" रेलवे स्टेशन है। वर्लभाचार्य द्रविड़ ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम लदमण भट्ट था। उनका जन्म सन् १४७० ई० (सं०१५३५) में वैशाख कृष्णा ११ को हुश्रा था। इनके बड़े भाई का नाम रामकृष्ण भट्ट और छोटे भाई का नाम रामचन्द्र भट्ट था। वर्लभाचार्य ने बालगोपाल की उपासना प्रवृत्ति की। वे श्रसाधारण पिएडत थे। उन्होंने काशी के प्रौढ़ पिएडत माधवानन्द तोर्थ त्रिद्गडी से विद्याध्ययन किया था। उनका बनाया ब्रह्मसूत्र का भाष्य "वर्लभ" भाष्य कहलाता है। इस भाष्य के श्रतिरिक्त उन्होंने श्री मद्भागवत् पर भी टीका की है।

वल्लभाचार्य जी ने संवत् १५४८ ई० में दिग्विजय यात्रा की। पराडरपुर, त्र्यम्बक, उज्जैन होते हुए वे व्रज में गये। वहाँ कई मास तक रह कर, वे सोरों, श्रयोध्या, नैमिषारएय होते हुए काशी पहुँचे। वहाँ से गया श्रीर जगन्नाथ जी होते हुए दिल्ल चले गये। इस प्रकार सं० १५५४ (सन्१४८७ ई०) में उन्होंने श्रपनी प्रथम दिग्विजय-यात्रा पूरी की। दूसरी दिग्विजय यात्रा में उन्होंने गोवर्द्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की मूर्चि प्रकट की श्रीर उसकी स्थापित किया।

श्रीवल्लभाचार्यं जी ने ३ वार पर्यटन कर, सारे भारतवर्षं में वैष्णव मत का प्रचार किया श्रौर संवत् १५८७ (सन् १५३० ई०) की श्रापाढ़ सुदी २ को काशी जी में उन्होंने महायात्रा की।

इनके बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी श्रीर छोटे पुत्र श्री विद्वल नाथ जी हुए। गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी के श्रागे फिर उनका वंश न चला, किन्तु विद्वलनाथ जी के सात पुत्र हुए। जिनमें से बड़े गिरधर जी श्रीर छोटे यदुनाथ जी के वंश श्रव तक वर्त्तमान है।

वल्लभाचार्य बहुत दिनों तक त्रज के अन्तर्गत गोकुल में रहे थे। इसीसे इनकी सम्प्रदाय के गुरुओं की संज्ञा 'गोकुलिया' या 'गोकुलस्थ' गुसाँई पड़ी। वल्लभाचार्य ने अवश्य ही कलियुगी जीवों के उद्धार का सरल मार्ग स्थापन करने के लिये इस सम्प्रदाय की खृष्टि की थी, किन्तु उनके तिरोभाव के उपरान्त, काल के अनिवार्य प्रभाव से उनके परिवर्ची सम्प्रदाय नेताओं ने, उनका उद्देश भी बदल डाला। गोकुलिया गुसाँई, शिष्यों को अपना परिचय श्रीकृष्ण के नाम से देते हैं और शिष्यों से गोपी भाव से अपनी सेवा कराते हैं। अल्पशिक्तित स्त्री पुरुष उनके इस आदेश का पालन अनुचित रीत्या भी करते हैं।

ं बम्बई प्रदेश में गोकुलिया गुसाँई "महाराज" कहे जाते हैं। इनके ठाठ को देख, राजसी ठाठ तुच्छ प्रतीत होता है। देव मन्दिर के प्राकार के भीतर या उसके समीप ही प्रासाद तुल्य भवनों में ये रहते हैं। महाराज प्रायः सभी गृहस्थ होते हैं। इनमें से कुछ लोगों का सिद्धान्त है-"भगवान की उपासना में उपवास की श्रावश्यकता नहीं, विषय-सुख भोग कर के श्रीकृष्ण की सेवा करनी चाहिये। ऐसा करने ही से वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है। वम्बई प्रान्त के धनकुवेर भाटिया जाति के विणक् इस सम्प्रदाय के शिष्य हैं। उक्त विणक् श्रीर विणक्-महिलाएँ वृन्द्रावन विला-सिनी गोपियों का श्रानुकरण कर, "महाराजों" की सेवा तन मन धन से किया करती हैं। महाराजों का सारा व्यय उनके शिष्यों द्वारा चलाया जाता है। इस सम्प्रदाय के गुरुशों ने ऐसी प्रधा चला रखी है, जिससे धन एकत्र होने में किसी प्रकार की किंतनाई नहीं होती। इस प्रधा के श्रानुसार श्रपने श्राप धन चला श्राता है। शिष्यों को गुरु सेवा के लिये फीस या भेंट देनी पड़ती है। उसका संचिप्त व्योरा हम नीचे देते हैं:—

| शिष्य को गुरुदर्शन के लिये                        | Y)          |
|---------------------------------------------------|-------------|
| शिष्य को गुरुस्पर्शन के लिये                      | २०)         |
| शिष्य को गुरुचरण प्रचालन के लिये                  | <b>₹</b> 4) |
| शिष्य को गुरु को हिएडोले में कुलाने के लिये       | 80)         |
| शिष्य को गुरु के चन्दन लगाने के लिये              | કરો         |
| शिष्या को गुरु के साथ एकासन होने के लिये          | ६०)         |
| शिष्या को गुरु के साथ एक गृह में रहने के लिये प्र | र्) से      |
| ¥00)                                              | तक          |
| शिष्य द्वांग गुरु का पदाघात सहन करने के लिये      | ११)         |
| ं ,, द्रांडाघात ,,                                | १३)         |

शिष्या को गुरु के साथ रासक्रीड़ा के लिये १००) से २००) तक।

शिष्या को गुरु के प्रतिनिधि द्वारा रासकीड़ा के लिये ५०) से १००) तक

गुरु के पान को पीक के लिये

१७)

महाराज के स्नानोदक के लिये अथवा गुरु के वस्न का घोवन पीने के लिये १६)

इस सम्प्रदाय के अनेक मठ और मन्दिर वम्वई, सूरत, बुन्दा-वन. काशी, आदि स्थानों में हैं।





पूर्णिमा को नवद्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और पुरन्दर एक और उपाधि थी। जगन्नाथ का विवाह नवद्वीप निवासी नीलाम्बर चक्रवर्ची की कन्या शची देवी के साथ हुआ था। इन्हीं शची देवी के गर्भ से चैतन्य देव का जन्म हुआ था। कहा जाता है चैतन्य देव ने तेरह महीने गर्भवास किया था। जगन्नाथ मिश्र अति शान्त प्रकृति और परम धार्मिक थे। वे देवार्चन, तपजपादि एवं श्रीमञ्जागवत् के पाठ ही में अपना सारा समय व्यतीत किया करते थे। शची भी परम भिष्कमती और पतिपरायणा थी।

जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप के रहने वाले थे। वे श्रनाचार, दुर्भित्त, मरी एवं डाँकुश्रों के भय से श्रपना देश श्रीहट्ट छोड़ कर नवद्वीप में जा वसे थे। श्रीहट्ट भी उनका श्रादि वासस्थान न था। चैतन्य महाप्रभु के पूर्वपुरुप उत्कल देशाधिपति किपलेन्द्र-देव के भय से उड़िया के याजपुर नगर में होते हुए, श्रीहट्ट को भाग गये थे। किसी किसी के मतानुसार चैतन्य महाप्रभु पाश्चात्य चैदिक श्रेणी के ब्राह्मण थे। कोई कोई उन्हें दािक्स एत्य ब्राह्मण भी वतलाते हैं। महाप्रभु की श्रेणी को ले कर, जैसा मतभेद है, वैसा ही मतभेद उनके गोत्र में भी है। कोई वत्सगोत्री श्रीर कोई उन्हें भारद्वाज गोत्री वतलाता है।

चैतन्य महाप्रभु के नामान्तर निमाई, गौराङ्ग एवं विश्वम्भर हैं। वे छलौकिक प्रतिभाशाली थे। श्रकेली प्रतिभा ही नहीं, किन्तु उनका सौन्द्यं भी श्रसाधारण था। उन्हें जो देखता वही उनके रूप और गुणों से उनकी श्रोर श्राकृष्ट होजाता था। लड़कपन में निमाई ने नवहीप के तत्कालीन सुप्रसिद्ध वैयाकरणो पणिडत गङ्गादास की चतुष्पाठी में कलाप व्याकरण पढ़ा था। पिता माता के श्रमुरोध से कुछ दिनों तक पढ़ना वन्द कर, चैतन्य देव ने फिर न्याय पढ़ा। उनके श्रनुयायी एक भक्त जीवन-लेखक ने लिखा है कि महा प्रभु ने श्रलङ्कार शास्त्रं सम्बन्धी शास्त्रार्थं होने पर, एक दिग्वजयी पणिडत को और न्याय शास्त्र पर शास्त्रार्थं होने पर तत्कालीन प्रसिद्ध नैयायिक पणिडत रघुनाथ शिरोमणि को भी परास्त किया था।

निमाई की आठ वहिने अकाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुई थीं और उनके ज्येष्ठ भाता विश्वरूप वाल्यावस्था ही से संसार से विरक्त से थे। तरुण होते ही उन्होंने संन्यास प्रहण कर लिया था। अतः जगन्नाथ के लोकान्तरित होने पर, अर्थसङ्कट में पड़, निमाई को एक चतुष्पाठी (पाठशाला) खोल कर, लड़कों को पढ़ाना पड़ा। इसी समय उनका विवाह नवद्वीप वासी वज्ञभाचार्य की कन्या लदमी देवी के साथ हुआ। प्रथम निमाई श्रयन्त वैष्णव द्वेषो थे। चट्ट ग्राम वासी मुकुन्द दत्त नामक एक वैद्यकुमार पढ़ने के लिये नवद्वीप में रहता था। उसका सरल भक्ति भाव प्रत्यत्त देख कर श्रौर सुमधुर सङ्गीत से श्राकृष्ट होकर. निमाई मुकुन्द के साथ सङ्कीर्त्तन में सम्मिलित होने लगे। कुछ दिनों वाद निमाई एक बार श्रीहट्ट गये। वहाँ से लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी प्रियातमा लदमी देवी सर्प के काटे जाने से मर गयी।

इस घटना के कुछ दिनों बाद नवद्वीप-वासी सनातन नामकं ब्राह्मण की कन्या हरिप्रिया के साथ निमाई का दूसरा विवाह हुआ। कई एक बन्धुओं से आर्थिक सहायता मिलने के कारण यह विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने गया-यात्रा की। पहिले नवद्वीप ही में, मध्वाचार्य सम्प्रदाय के संन्यासी ईश्वरपुरी के साथ निमाई का परिचय हो चुका था। गया में उक्त पुरी से उनकी फिर भेंट हुई और उन्होंने उनसे दीचा देने के लिये प्रार्थना की। ईश्वरपुरी पहले तो राज़ी न हुए; अन्त में निमाई की श्रलौकिक भक्ति देख कर, उन्हें दशाचरी मंत्र का उपदेश दिया। कहा जाता है कि गयाधाम में विष्णु-पाद-पद्म के दर्शन करते ही निमाई के हृदय में भिक्त का उद्देग उत्पन्न हुआ।

निमाई गया से नव जीवन पा कर नवद्वीप में आये। लोगों ने देखा कि न तो उनमें अब पहले जैसी चश्चलता है और न पिड-ताई का गर्व्व ही रहा है। अब तो वे विनयावनत गम्भीर और अटल ध्यान परायण हो गये थे,कृष्ण नाम सुनते ही उनके नेत्रों से अजस्त अश्रु प्रवाह बहने लगता था। इसी समय निमाई ने मुरारी गुप्त, सदाशिव पिडत, शुक्काम्वर धारी ब्रह्मचारी और कुछ छात्रों की एक सङ्कीर्त्वन मएडली स्थापित की। नित्य श्रीवास

के गृह में उनकी कीर्चन मगडली कीर्चन किया करती थी। कुछ दिनों बाद परम वैष्णव श्रह्नेताचार्य के साथ निमाई की भैट हुई। उन दिनों श्रद्धैताचार्यं नवद्वीप ही में रहा करते थे। निमाई श्रह्रैताचार्य के प्रेम में पड, नित्य उनके घर जाया करते थे। इतने में राढ़ देश से अवधूत नित्यानन्द, निताई से जा मिले। मणि काञ्चन एकत्र हुए। नित्य कीर्चन होने लगा। किसी दिन वे श्री-निवास श्रौर चन्द्रशेखर के घरों के द्वार वन्द कर, उन्मत्त भाव से कीर्त्तन किया करते थे। श्रारम्भ में नवद्वीप वासियों में नाना प्रकार की भली बुरी श्रालोचनाएं प्रचारित हुई। श्रन्त में सभी गौराङ्ग सम्प्रदाय की भक्ति श्रौर वैराग्य देख कर, धीरे धीरे उसमें मिलने लगे। उस समय वङ्ग देश में ताँत्रिकों की प्रधानता थी। वहाँ प्रायः सभी वाममार्गी श्रौर पञ्चमकारियों के दास हो रहे थे। गौरङ्ग ने दलवल सहित नगर-कीर्त्तन करना श्रारम्भ किया। श्रनेक वाममार्गी श्रौर शाक्त उनके पत्तपाती हो गये। कुछ दिनों वाद् कुिकयासक दो ब्राह्मण कुमारी का. जिनके नाम जगई मधई थे, महाप्रभु ने उद्धार किया। इतने में नवद्वीप के मुसलमान शासक चाँद काज़ी की अदालत में महाप्रभु के ऊपर अभियोग चलाया गया। किन्तु गौराङ्ग प्रभु की श्रलौकिक भक्ति पर मुग्ध हो, काज़ी ने उन्हें किसी प्रकार का दएड न दिया।

कुछ दिनों वाद वालिका, पत्नी और विधवा जननी को शोक-सागर में डाल, वे कएटक नगरों में पहुँ चे और केशव भारतों से संन्यास लिया। संन्यासत्रहण करने के पूर्व उनकी माता एवं श्रन्य भाई वन्दों ने उन्हें रोका भी था; किन्तु उन्होंने किसी का कहा न माना। संन्यासी होने पर दो तीन दिन तक वे उन्मत्त की तरह राढ़ देश में घूमते रहे। श्रनन्तर वे शान्तिपुर में पहुँ चे। वहाँ कई एक दिनों तक श्रद्धैता-चार्य के पास रह कर, नीलाचल की

श्रोर चल दिये। श्रीत्तेत्र में जगन्नाथ जी के दर्शन कर, वे वसुदेव सार्वभौम नामक एक वङ्गाली ऋध्यापक के घर में रहे श्रौर श्रकेले कृष्णहार को साथ ले, वे दित्तण भारत में पर्यटन करने के अर्थ, वहाँ से भी चल दिये। रास्ते में राजमहेन्द्री में उन्हें रामानन्द राय मिले। द्विण प्रान्त के प्रायः सव तीर्थों में घूम फिर कर गौराङ्ग देव जगन्नाथ जी में लौट आये। इस तरह वे राजगुरु काशी मिश्र के घर में रहे। इसी समय श्रीचेत्र में गौराङ्ग के प्रेम की हाट लगी। अनेक लोग उनके दर्शनों के लिये आने लगे और उनकी सेवा करने लगे। प्री के तत्कालीन राजा प्रतापरुद्र, सपरिवार गौराङ्ग के प्रेम में श्रवुरक्त हुए। गौराङ्ग प्रभु ने नित्या-नन्द के साथ परामर्शकर हरिनाम के श्रमृतमय जल से शाकों की केन्द्रस्थली वङ्गभूमि को पवित्र करने के लिये, अपने कई एक शिष्यों को भेजा। कुछ दिनों वाद वे अपने भक्तों समेत वृन्दावन गये। चैतन्य महाप्रभु मथुरा श्रौर वृन्दावन के सारे तीर्थीं के दर्शन कर श्रीर श्रीकृष्ण की लीलाश्रों का स्मरण कर, प्रेम में विह्नल हो गये। वृन्दावन में गोक्लिया गुसाई वह्मभ भट्ट के साथ उनका वेदान्त विषयक शास्त्रार्थ हुआ। वहाँ से वे फिर जगन्नाथ जी को चले गये। शाके १४६५ में अड़तालिस वर्ष की अवस्था में, जगन्नाथ पूरी में उन्होंने वैकुएठ लोक यात्रा की ।

चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लिखा नहीं है। उनका सम्प्रदाय सम्बन्धी कोई ग्रन्थ नहीं पाया जाता। उन्होंने भ्रपने श्राचरणों द्वारा सर्व साधा रण को जो शिक्ता दी, उस पर विचार करने से वे साकार ब्रह्म-वादी सिद्ध होते हैं। वे भागवत्, विष्णुपुराण पवं उपनिषदों के प्रमाण दिया करते थे। प्रभु चैतन्य , शास्त्रों के गौण श्रर्थ श्रौर ग्राध्यात्मिक व्याख्या के पत्तपाती न थे। शास्त्रों का सहज श्रर्थ ही उनको प्रिय था। गौड़ीय-सम्प्रदाय की उपासना में दास्य, सख्य,

वात्सत्य श्रौर कान्तभाव से श्रीकृष्ण की श्राराधना होती है. इन चतुर्विध उपायों में कान्त या मधुरभाव ही श्रेष्ठ माना गया है। कान्तभाव से उपासना करने से श्रीकृष्ण शीव्र मिलते हैं। इसी लिये चैतन्य महाप्रभु, श्रीकृष्ण से मिलने के लिये राधा-भाव में श्रुन्भाणित होकर दौड़ते थे। देहान्तर के वाद सालोक्य, सामीप्य, सार्षि नामक चतुर्विध मुक्ति की श्रन्यतम मुक्ति का श्रिष्ठकारी वन कर, वैकुष्ठ में श्रीकृष्ण से साथ एकत्र रहना ही भक्तों का परम पुरुपार्थ माना जाता है।

धर्म मत प्वर्त्तकों में महाप्रभु चैतन्य देव वड़े उदार थे। क्या ऊँच, क्या नीच वे सभी को समान भाव से गले लगा कर प्रेम भिक्त प्रदान किया करते थे। इसीसे उनके धर्म का. शाक्त प्रधान वङ्गाल प्रदेश में अच्छो भाति प्रचार हुआ।

गौराङ्ग देव की महायात्रा के कई दिनों वाद विष्णुप्रिया देवी ने गौराङ्ग प्रभु की मूर्त्ति स्थापित की श्रौर देवता समभ कर उनकी पूजा की। उनके देह त्याग के श्रनन्तर उनके भाता माधवाचार्य सेवा के श्रधिकारी हुए। नवद्वीप में चैतन्य देव की मूर्त्ति है श्रौर यह मूर्त्ति उनकी पत्नी हरिप्रिया की स्थापित की हुई है।



हातमा तैलक्ष स्वामी किस सन् सम्बत् में उत्पन्न हुए थे, इस चात का ठीक ठीक कुछ भी पता नहीं चलता । काशी के वृद्ध पुरुष उसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कहा करते हैं। कोई उनकी श्रायु सौ वर्ष की श्रौर कोई दो सौ ढाई सौ से ऊपर बतलाता है। यही नहीं काशी में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उन्हें योगीश्वर कह कर, मरने पर भी श्रमर मानते हैं श्रौर प्रसिद्ध महात्मा गोरखनाथ जी का उन्हें शिष्य कह कर, श्रपने सरल विश्वास को सीमा तक पहुँ चा रहे हैं। देखने वाले कहा करते हैं कि जिस समय उनका कैलासवास हुश्रा, उनकी श्रायु नब्बे वर्ष से श्रधिक नहीं जान पड़ती थी। सन् १८०६ के शकाब्द में पौष सुदी ११ के दिन उनका कैलासवास हुश्रा था। श्रस्तु:—

#### जन्म ।

प्रसिद्ध विद्वान् श्रौर संन्यासियों की जन्मभूमि दक्तिण देश के विजना प्रान्त के हुलिया नगर में एक भारद्वाज-गोत्री नृसिंह- धर नाम ब्राह्मण रहता था। जो न वहुत यड़ा पिएडत था श्रीर न वड़ा भारी धनवान था। वह एक मध्यम श्रेणी का पुरुप था। उसके दो विवाह हुए थे। पहली स्त्रों के गर्भ। से शिवराम (या तलक्षधर) श्रीर दूसरी स्त्री के गर्भ से श्रीधर नामक दो पुत्र जन्मे थे।

### शिक्षा।

वचपन ही से शिवराम को उनके पिता शिक्ता देने लगे थे।
मातृभाषा द्रावड़ी श्रौर संस्कृत की कई पुस्तकों के पढ़ने से
इनका शास्त्र में श्रधिकार हो गया था। शिवराम श्रभी युवा श्रौर
पूर्ण विद्वान भी नहीं होने पाये थे कि उन्हें पितृ-वियोग का
दारुण शोक केलना पड़ा। इनकी माता विदुपी एवं विलक्षण
युद्धिमित थीं। पिता की मृत्यु के श्रनन्तर ये माता के पास
विद्या पढ़ने लगे। कहते हैं इनकी माता वड़ी पिएडता थीं श्रौर
योगिकया में भी निपुणा थीं। श्रपने होनहार पुत्र को उन्होंने
श्रन्यशास्त्रों के साथ योग की भी शिक्ता दी थी। माता ने जो
बीज इस समय शिवराम के हृदय में डाल दिया था, वहीं पीछे
से सींचा जाने पर प्रकारड वृक्त के श्राकार में परिणत हो
गया था।

### वैराग्य ।

माता कैसी भी विदुषी क्यों न हो ; वह यही चाहती है कि मेरा वेटा किसी तरह बड़ा हो, उसका विवाह हो और पुत्रवधू का मुखचन्द्र देखने का मुभे सौभाग्य प्राप्त हो। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि पुत्र के अभी दूध के दात भी नहीं गिरने पाये हैं कि माता के आग्रह से चट घर में वहूरानी आ विराजी हैं। परन्तु इसके विरुद्ध पुराणों में एक मदालसा ही ऐसी ब्रह्म-वादिनी विदुषी माता मिली है कि जिसने पुत्रों को जगजञ्जाल में न फँसा कर, लड़कपन ही में उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश देकर, श्राश्चर्यं कर दिया था। मदालसा के वाद गोपीचन्द की माता मयनावती ने भी अपने पुत्र को संन्यास मार्ग में प्रवृत्त किया था। माता ने शिवराम को संन्यासी होने का उपदेश दिया था कि नहीं—यह नहीं जाना गया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी यह भी इच्छा न थी कि उनका पुत्र संसार की दलदल में पाँव फँसा ले। क्योंकि इनके भाई वन्दों ने कई वार विवाह के लिये श्रनुरोध किया, पर इनकी माता श्राजकल कह टालती ही रही। शिवराम को माता में वड़ी भिक्त थो। जब इनकी माता का खर्गवास हुन्ना, तब इन्हें चारों त्रोर ब्रन्धकार दिखलाई देने लगा। प्रेम की जगह घृणा उत्पन्न हो गयी। माता की मृत्यु के श्रनन्तर शिवराम घर नहीं गर्ये। जिस खेत में माता का अन्तिम संस्कार किया था, वहीं भोपड़ी बना कर रहने लगे। इनके छोटे भाई श्रीधर सकुटुम्ब श्रा कर, जब इनको घर न लेजा सके, तव श्रगत्या उन्हें इन्हींकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। श्रमुरोध उपरोध सब निष्फल एुश्रा। श्रीधर वहीं भोजन पहुँचाने लगे। जब शिवराम ने देखा कि श्रीधर का श्रनुराग ज्यों का त्यों बना है, तब उन्होंने भाई से कहा-" भाई ! मुभे चमा करो। पिता की समस्त सम्पत्ति का तुम्हें श्रिधकार है। उसमें से हमें कौड़ी भी न चाहिये। जो कुछ योग धन माता दे गयी हैं, हम उसीमें सन्तुए हैं। देखो उस धन को श्रपहरण कर, मुक्ते संसार में न खींचना।" इसके वाद माता की मृत्यु से बारह वर्ष तक आप वहीं योगसाधन करते रहे।

#### गुरु।

इसी समय पञ्जाव देश की पटियाला राजधानी के पास वास नामक एक ग्राम में भागीरथ नामक एक प्रसिद्ध योगी रहते थे। दैवेच्छा से वे दिल्लिए में गयें श्रीर उक्त दशा में शिवराम के साथ उनका सालात्कार हुआ। कुछ दिनों तक उसी स्थान में दोनों महापुरुप वास करते रहे। जब दोनों का परस्पर श्रनुराग हो गया, तब भागीरथ खामी इनको श्रपने साथ पुष्कर ले गये। वहाँ ये भागीरथ खामी के शिष्य हुए श्रीर उनसे योग की कई प्रकार की कियाएं भी सीखीं। मंत्रदीला दे कर, गुरु ने इनका नाम गणपति खामी रखा था, किन्तु जब देश देशान्तर में भ्रमण कर श्राप काशी पहुँ चे तब लोग इन्हें त्रिलिङ्ग या तैलङ्ग स्वामी के नाम से पुकारने लगे।

## परिश्वमण।

कुछ दिनों वाद इनके गुरु भागीरथ स्वामी का पुष्कर में स्वर्गवास हो गया। गुरु की मृत्यु के पश्चात् ये तीर्थयात्रा के लिये पर्व्यदन करने लगे। जहाँ तहाँ फिरते वे सेतुवन्ध रामेश्वर पहुँ चे। वहाँ उन्होंने अन्धराव नामक एक महाराष्ट्र ब्राह्मण को शिष्य वनाया। कार्तिक सुदी ५ को सेतुवन्ध रामेश्वर में बड़े समारोह से एक पूजा होती है, जिसके लिये यात्रियों का एक मेला भी लगता है। इस मेले में तेलङ्ग स्वामी के प्राम और कुटुम्ब के लोग भी आये थे। उन्होंने जब तेलङ्ग स्वामी को पुनः पुनः घर चलने के लिये कहा, तब वे वहाँ से विरक्त हो, दिल्लण की सुदामापुरी में पहुँ चे और एक निस्सन्तान और निर्धन ब्राह्मण के अतिथि हुए। ब्राह्मण ने चड़े भिक्त भाव से इनकी सेवा की और थोड़े ही दिनों

में उसके दोनों दु:ख दूर हुए देख कर, लोग इन्हें. सिद्धपुरुष समक्ष कर घेरने लगे। एकान्त-प्रिय स्वामी जी को वहाँ रहना कठिन हो गया। कुछ दिनों पीछे ये नैपाल श्रौर तिब्बत के पहाड़ों में श्रानन्द से योगाभ्यास करते रहे। इसी यात्रा में श्राप मान-सरोवर भी देख श्राये थे। तदनन्तर वे नर्मदा नदी के तट पर मार्कगढ़ेय मुनि के श्राश्रम में जा रहे। वहाँ श्रनेक साधुमहात्मा रहते थे, जिनमें "खाखी बाबा" नाम के एक बड़े सिद्ध पुरुष थे। एक दिन श्राधी रात के समय ये नदी के तट पर गये। खाखीजी वहाँ पहले ही से विद्यमान थे। एक ने दूसरे का महत्व जाना। इनकी योग-शिक्त को देख कर, जब वे सब लोगों में प्रकाश करने लगे; तब ये प्रयागराज चले श्राये श्रौर कुछ दिन यहाँ निवास कर श्रन्त में काशी जी में जा पहुँ चे श्रौर गुप्त रीति से श्रसी घाट पर तुलसीदास जी के बाग में रहने लगे।

### काशी-वास।

तैलङ्ग स्वामी ने सब से प्रथम काशी जी में तुलसीदास जी के बाग में वास किया। ये बीच बोच में लोलार्क कुएड पर भी रहा करते थे। इसी समय से इनकी येग-शिक या करामात की धूम मचने लगी। कहते हैं कि अजमेर निवासी ब्रह्मदत्त नाम के एक जन्म का वहरा और कुष्टी इसी कुएड पर आकर से। गया। दैव गित से तैलङ्ग स्वामी के चरणस्पर्श से उसकी नींद छूटी और इन्हें देख कर प्रार्थना करने लगा। दयालु स्वामी जी ने एक विल्व पत्र देकर सङ्कोत से कहा कि कुएड में स्नान कर, विल्वपत्र को धारण करो, सब रोग दूर होंगे। रोगी ने वैसा ही किया और रोग दूर हुए। बस फिर क्या था। रोगी दोषी और अर्थी स्वामी जी के पीछे पीछे फिरने लगे और बहुत से आरोग्य भी होने लगे।

जब लोग इन्हें सताने लगे, तब वेद्व्यास जो के आश्रम में गङ्गा पार जा रहे। फिर हनुमान घाट पर आ रहे। तद्न्तर तुलसी, अश्वमेध आदि घाटों पर, आज यहाँ, कल वहाँ; इस प्रकार रहने लगे। अन्त में ये पञ्चगङ्गा घाट पर रहने लगे और वहीं इनका शरीर भी पूरा हुआ।

#### श्राचरण।

स्वामी जी का आचरण विल्कुल निराला था। कभी वे समाधिनिष्ठ योगो दिखाई देते थे। कभी "साम्य शिवहरहर" की ध्वनि सुन कर, लोग उन्हें शैव समक्षते थे। कभी "गोविन्द-नारायण माधवेति" इत्यादि विष्णु नाम सङ्कीर्त्तन सुन, लोग उन्हें वैष्णुव निश्चय करते थे। तात्पर्य यह कि कभी कुछ कभी कुछ। आज यदि नीतिगर्भित उपदेश सुन उन्हें राजनैतिक संन्यासी निश्चय किया है, तो कल्ह ब्रह्मविद्या का उपदेश सुन उन्हें घोर अहै तवादो मानना पड़ा है। कभो वे वर्णाश्रम धर्म के पत्तपाती श्रीर कभी उसके ठोक विषरीत वन जाते थे। कभी लोग उन्हें श्मशान में हँसते हुए देखते और कभी दीन दुखिया भिन्नुकों के साथ रोते हुए देखते थे।

उनके श्रारीर पर वस्त्र कभी नहीं देखा गया। उनके पास कौपीन तक न थी। सर्वदा दिगम्बर रहते थे। उन्हें नक्के फिरते देख कई वार पुलिस ने भी उन्हें पकड़ा और मारा भी, पर मार के घाव श्रारीर पर होने पर भी उनका चित्त न बिगड़ा। कभी वे माघ पौष के दुस्सह शीत के समय भागोरथी में दिन भर पड़े रहते, कभी ज्येष्ठ के दिनों में प्रचएड उत्ताप के समय गङ्गा जी की रेती में श्रानन्द से शयन करते!भोजन की खोज वे कहीं कभी नहीं करते थे। यदि कोइ खयं श्रपने हाथ से उन्हें भोजन करा देता या मुँह तक पहुँ चा देता, तो उसको खा लिया करते थे। भोजन करने का भी कुछ ठिकाना न था। जाति, वर्ण, पात्रापात्र, खाद्याखाद्य का वे किञ्चित भी विचार नहीं करते थे। भोजन करने में भी कुछ परिमाण न था। चाहे उन्हें कोई दिन भर खिलाता रहे चाहे दिन भर में कोई एक ग्रास भो उनके मुख में न दे। श्रपने हाथ से कई लोगों ने इन्हें मन भर तक भोजन कराया है। परीचा के लिये कई दुर्जनों ने सेरों गोमय खिला दिया श्रीर पानो में चूना मिला श्रीर नकली दूध वना सेरों पिला दिया; पर उन्होंने तिल भर भी नाक नहीं सिकोड़ी। प्रथम वे सब के साथ वार्चालाप करते, पर पञ्चगङ्गा घाट पर श्राने के पीछे, वे प्रायः किसी से नहीं वोलते थे। हाँ, कसी किसी समय श्रपने श्राप एक श्राध बात कह दिया करते थे।

शास्त्र विषय को कितन से कितन मीमाँ सा वे सब को समभा दिया करते थे। वादो प्रतिवादी के शास्त्रार्थ के जिटल प्रश्नों को सहज में हल कर दोनों को प्रसन्न रखते थे। कभी कभो धनवान् पुरुष बहुमूल्य वस्त्र श्राभूषण से उन्हें सुशोभित करते थे; पर उचके श्रा कर, उन्हें श्राप ले भागते थे। श्राप न पहलों से प्रसन्न होते श्रोर न दूसरों से श्रप्रसन्न। वे समद्शीं महात्मा सर्दश प्रसन्न श्रोर ब्रह्मानन्द में मग्न रहते थे।

#### करामात।

स्वामी जी वचनसिद्ध महापुरुष थे। काशो वालों का यह विश्वास है कि उनकी करामात की वार्ते इतनी असाधारण हैं कि आज कल के अविश्वासी पुरुषों को उन पर विश्वास होना

ही वड़ा कठिन है। यदि करामात की वार्ते नितान्त ही मिथ्या करणना प्रस्त हों, तो इसमें सन्देह नहीं कि वे सर्वसाधारण के मिक्तभाजन अवश्य थे। कोई कोई कहते हैं कि वे किसी अद्भुत श्रीपिध को जानते थे जिसके वल से वे रोगियों को अच्छा कर दिया करते थे। सम्भव हैं ऐसा ही हो। परन्तु उनके प्रभाव के वर्णन करने वाले कहते हैं कि वे जल पर चलते थे, आकाश में उड़ते थे और सहसा शून्य में लीन हो जाते थे। क्या ये सब वार्ते भी किसो औषध के प्रभाव पर निर्भर थीं?

## स्वामी जी का स्नाम्नम।

श्रापका श्राश्रम प्रथम तो कोई नियत हो न था, परन्तु मृत्यु से कई वर्ष पहले वे पश्चगङ्गा घाट पर रहने लगे थे। वहाँ तैलिङ्गेश्वर नाम से एक शिव लिङ्ग को श्रापने स्थापन किया था। उस श्राश्रम में स्वामी जी की एक प्रतिमूर्त्ति विद्यमान है। काशीवासी श्रीर यात्री श्रव भी उसीसे हृद्य शीतल कर रहे हैं।

### उपदेश।

स्वामी जो ने अपने धम्मोंपदेश से अनेक दुराचारी पुरुषों को सदाचार में प्रवृत्त किया। उनका अव्यर्थ उपदेश जिसने एक - वार सुना उसीका कल्याण हुआ। आपने ''महावाक्य रत्नावली" - नामक एक उपदेश पूर्ण संस्कृत ग्रन्थ बनाया है; जिसमें आपका अपरिमेय शास्त्रज्ञान और भगवद्गक्ति स्थान स्थान पर प्रति-र विम्वित हो रही है। उसके विषय ये हैं:—

वन्धन-मोत्त-वाक्य, विद्वद्-निन्दा-वाक्य, उपदेश-वाक्य, जीव-ब्रह्मैक्य-वाक्य, मनन-वाक्य, जीवन्मुक्त-वाक्य, स्वानभूति-वाक्य, समाधि-वाक्य, श्रप्टस्वरूप-वाक्य, पुलिलङ्ग-स्वरूप-वाक्य, स्रोलिङ्ग-स्वरूप-वाक्य, नपुंसकलिङ्ग-स्वरूप-वाक्य, श्रात्मस्वरूप-वाक्य, ब्रह्मस्वरूप-वाक्य, श्रवशिष्ट-वाक्य, फल-वाक्य, श्रौर विदेह-वाक्य।

# मृत्यु ।

मृत्यु के पन्द्रह दिन पूर्व उन्होंने अपने सेवकों को इसकी स्वना देदी थी और जिस स्थान पर आप रहते थे उसके सब द्वार बन्द कर पन्द्रह दिन प्रथम, समाधिस्य हो कर वे वैठ गये थे। मृत्यु के दिन काल पूरा होने पर आप सायङ्काल के समय सब द्वार खुलवा बाहर आये। गङ्का के तीर पर पद्मासन बैठ ध्यानावस्थित हो, शरीर त्याग कर, आप ब्रह्मपद में लीन हो गये।





गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके तीन पुत्र थे जिनके नाम यथाक्रम, घनश्याम, रामप्रताप श्रीर इच्छाराम थे। घनश्याम जब दस वर्ष के हुए: तव उनके मातापिता दोनों परलोकवासी हुए। मातापिता के वियोग होने पर चनश्याम के चित्त में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वे गृहस्थाश्रम को छोड़. वारह वर्ष की श्रवस्था में तीर्थ-पर्यटन के लिये वाहिर निकले।

वदरिकाश्रम, केदारनाथ, काशीधाम, श्रीचेत्र श्रादि श्रनेक पुण्यस्थानों में धूमते हुए, श्रन्त में वे जटाकौपीनधारी, मृगचर्म व्यवहारी हो गये। श्रनेक शास्त्रों की पढ़ कर, वे ऐसे ज्ञानवान् हुए कि वड़े बड़े जिटल प्रश्नों की यह सहज में मीमाँसा कर दिया करते थे। श्रनेक तीथौं में पर्यटन कर श्रीर श्रनेक साधु महा-त्माश्रों के सत्सङ्ग में रह कर, वे १६ वर्ष की श्रवस्था में काठिया- वाड़ पहुँचे । तदनन्तर जूनागढ़ के निकट श्रीलोज ग्राम में जा कर, वे रामानन्द के शिष्य हो गये। रामानन्द खामी उस समय जीवित थे। श्रतः उन्होंने उपयुक्त शिष्य पा कर, घनश्याम को श्रनेक उपयोगी उपदेश दिये। रामानन्द ने जब देखा कि घनश्याम सब विषयों में योग्य हो गया है, तब उन्होंने घनश्याम का नाम बदल दिया श्रीर उसका नाम नारायण खामी रखा।

इस प्रकार ये रामानन्दी सम्प्रदाय के आचार्य सन् १८०४ ई० में अहमदावाद पहुँचे और अपना मत प्रचार करने लगे। सन् १८११ ई० में ये भावनगर राज्यान्तर्गत गड़हड़ा नामक प्राम में धर्मप्रचारार्थ गये और वहाँ आठ सौ शिष्य किये। इनके धर्मोपदेश से वन के पशु पित्तियों के हृदय में भी धर्मभाव जाप्रत होता था। सन् १४२६ ई० में नारायण खामी गड़हज ग्राम में एक विशाल मन्दिर बनवाते बनवाते चल वसे। शिष्यों ने उनकी अन्त्येष्ठी किया कर, उस स्थान पर एक वृहत् मन्दिर बनवाया और उसमें नारायण स्वामी जिस समय परलोक वासी हुए; उस समय उनकी सम्प्रदाय में पाँच लाख शिष्य और पाँच सौ साधु हो गये थे।



೬ 🎎 🎎 दावरी नदी के उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश में वीड़ नामक एक परगना है। उसके समीप जम्बू नामक ग्राम में सूर्य्य जी पन्त नामक एक ब्राह्मण् रहते थे। इनकी पत्नी का नाम रानुवाई था। वह श्रतिशय देवभक्ति परायणा थी। देवानुत्रह से रानू वाई के सन् १६०८ ई० में सुलत्त्रण सम्पन्न एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। सूर्य जी पन्त श्रौर रान् वाई दोनों श्रीरामचन्द्र जी के परम भक्त थे। इसीसे उन्होंने अपने पुत्र का नाम रामदास रखा। सप्तम वर्ष को श्रवस्था में रामदास का उपनयन संस्कार किया गया। ईश्वरानुग्रह से इसी समय से रामदास के चित्त में धर्मभाव उदय हुआ। युवा होने पर रामदास के कुटुम्बियों ने उनके विवाह की बातचीत पक्को की। विवाह के दिन रामदास श्रपने कुटुम्बियों समेत भावी पत्नी के गृह पर पहुँचे। यदि विवाह का समय ठीक न साधा जाय, तो लग्नभ्रष्ट हो जाती है। अतः प्रोहित ने श्रौर लोगों को सतर्क करते हुए कहा 'सावधान"। पुरोहित के मुख से यह बात सुनते ही सब लोगों

ने समभ लिया कि विवाह का समय उपस्थित होगया। किन्तु रामदास "सावधान" शब्द का अर्थ कुछ और ही समभे। उन्होंने यह समभा कि प्रोहित ने हमें लद्य करके यह शब्द कहा है। संसार-वन्धन अति दु:खजनक है। इसमें सुख और शान्ति लेश मात्र भी नहीं। हमारे लिये वही समय अब उप-स्थित देख, प्रोहित जी ने हमें सावधान किया है। इस प्रकार विचार, रामदास वहाँ से भाग खड़े हुए।

रामदास के पिता निज पुत्र के इस आचरण से अपना अपमान समक्त, पुत्र के पीछे दौड़े और पुत्र को अनेक प्रकार से समक्ता वुक्ता कर लौटाना चाहा, पर रामदास ने कहा—'' मैं भोजन करने को प्रस्तुत था, पर भोज्य वस्तु को विष मिश्रित ज्ञान उसे छोड़ दिया। काम-रिपु को चरितार्थ करने के लिये लोग विवाह करते हैं और विशेष सुन्दरी स्त्री पाने के लिये लालियत होते हैं। मुढ़ लोग, उस स्त्री को आजन्म पालन पोषण कर अपना जीवन नष्ट करते हैं। दुर्दान्त काल उनको पकड़ कर खींचता है; पर उनको इसकी कुछ भी परवाह नहीं। अतएव परमार्थ हानि-जनक ये तुच्छ वार्त सुक्तसे कहना उचित नहीं। आप घर लौट जाइये और मैं श्रीरामचन्द्र के पास जाता हूँ। 'सूर्यजो पन्त, पुत्र के मुख से ये वार्त सुन और पुत्र के मन में वैराग्य का उदय देख, हतोत्साह हो घर की ओर लौटे। रामदास भी पिता की अनुसति ले कर तपस्या करने के लिये चल दिये।

रामदोस कई एक वर्ष तक कठोर तपस्या कर सिद्ध हुए।ये रामभक्त थे। श्रतः श्रोरांमचन्द्र जी ने इन्हें प्रत्यत्त दर्शन दिया। रामदास एक वार पगढरपुर में गये श्रौर वहाँ एक मन्दिर में श्रीकृष्ण मूर्त्ति देखी। उसके दर्शन कर, उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी की मूर्त्ति का ध्यान किया। भक्तवत्सल भगवान् ने भक्त की मनोवाञ्छा पूरी करने के लिये उस मूर्ति में श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन दिये।

सन् १६३३ ई० के फागुन मास में रामदास तीर्थयात्रा के लिये निकले। भारतवर्ष के अनेक नगरों में घूमते फिरते, वे फिर खदेश को लौट गये। भारतभ्रमण के समय वे श्रीरामोपासना का प्रचार करते थे। सन् १६४४ ई० के वैशाख मास में रामदास खामी ने महावलेश्वर में एक आश्रम बना कर, उसमें रामपूर्ति स्थापन की।

श्रव सव लोग जान गये थे कि रामदास सिद्ध पुरुष हैं।
श्रतः श्रति श्रर्थों एवं दोपो लोगों को वहाँ भीड़भाड़ लगने
लगी। तव श्रपने कायं में व्याघात पड़ते देख, रामदास पर्वत की
- एक गुफा में रहने लगे।

रामदास खामी का यशः सौरभ दिग्दिगन्त व्याप्त होने पर,
महाराष्ट्र नृपति शिवा जी उनके दर्शन करने के लिये उक्त स्थान
पर गये। किन्तु जब उन्हें सिद्ध जी के दर्शन न हुए, तब वे
हतोत्साह हो लौट श्राये श्रौर उनको खोजने के लिये कई एक
चतुर मनुष्यों को इधर उधर भेजा। श्रन्त में शिवा जी को
गोदावरी के तट पर नासिक में सिद्ध जी के दर्शन प्राप्त हुए श्रौर
छत्रपति ने दीचा देने की प्रार्थना की; किन्तु स्वामी जी ने
उन्हें दीचित न कर केवल इतना हो कहा—" बेटा! तुमको
रात दिन राजकाज में व्यग्न रहना पड़ता है, श्रतएव तुम क्यों
कर दीचा ले कर उसके नियमों का पालन कर सकते हो? किन्तु
शिवा जी ऐसे वैसे मनुष्य न थे। उन्होंने बारंबार हठ किया,
तब रामदास जो ने उनको श्रपना पादोदक दिया श्रौर वे वहाँ से
चल दिये। शिवा जी की गुरु में पूर्ण निष्ठा थी। उन पर जव

कोई विपत्ति पड़तो या किसी विपत्ति के श्राने की सूचना मिलती: तव वे रामदास जी का ध्यान करते श्रौर उनके पास जा कर सब हाल कहते थे।

जिस समय मुगलों ने शिवा जी की राजधानी पर श्राक्रमण् किया, उस समय वे रामदास खामी के पास गये। रामदास खामी ने चिन्तायुक्त शिवा जी को देखते ही उनसे पूँछे विना ही कहा— "शिवा जी! यहाँ श्राने की क्या श्रावश्यकता थी? तुम चिन्ता मत करो। युद्ध करो, तुम्हारी जीत होगो।" शिवा जी गुरु के मुख से श्रचानक ये श्रभवाक्य सुन, बड़े प्रसन्न हुए श्रीर उनको प्रणाम किया। श्रन्त में रामदास जी ने जो कहा था वही हुआ। शिवा जी इस युद्ध में जीते।

योगबल से रामदास स्वामी श्रनेक श्रद्धत कार्य कर गये हैं।
एक बार उन्होंने एक जलश्रत्यस्थान में श्राध्र हाथ मिट्टी खोद
कर, कितने ही प्यासों की प्यास बड़े मीठे जल से बुकाई थी।
१५७० शकाब्द में इनकी माता का शरीरपात हुआ; पर स्वामी जी
को यह बात माता की मृत्यु होने के पूर्व ही विदित हो गयी थी
श्रीर वे एक दिन पहले अपने घर पहुँच गयेथे। श्रस्वस्थ्य-काया
रामदास की जननी को यह बात विदित न थी कि वह श्रब यहाँ
कुछ ही घएटों की मेहमान है। बहुत दिनों बाद पुत्र को देख
माता ने पुत्र से कहा—" रामदास! इतने दिनों वाद तुके
श्रपनी दुःखनी जननी की याद कैसे श्रायी ?" इस पर रामदासं
ने कहा—" माजो! श्रब कल तो तुम्हारे दर्शन होंगे नहीं; इसीसे एक बार तुम्हारे चरणों के दर्शन करने श्राया हूँ।"

१५७२ शकाब्द में छत्रपति शिवा जो ने श्रपने गुरु के सम्मानार्थ सज्जनगढ़ में एक मन्दिर वनवाया। वह श्रव भी विद्यमान है। रामदास की 'श्राञ्जूराइ' नाम्नी देवी की मूर्त्ति इस मन्दिर में प्रतिष्ठित है।

महात्मा रामदास स्वामी सन् १६८१ ई० में लोकान्तरित हुए। इन्होंने श्रनेक ग्रन्थ वनाये हैं ; जिनमें "दास वोध" नामक पुस्तक श्रौर मनःसम्बन्धी श्लोक सर्वोत्कृष्ट हैं।





"कस्यापि कोप्यतिशयोऽ स्त सतेन लोके। स्याति प्रयाति निह सर्वविदस्तु सर्वे। किं केतकी फन्नति ? किं पनमः सपुष्पः ? किं नागवल्योप च पुष्प फलै-इपेताः ? "

#### —विल्ह्या।



पुरुषो भवेत्' है; श्रर्थात् चाहे जिस तरह से क्यों न हो, पृरुष को प्रसिद्ध होना ही चाहिये। प्रसिद्धि के लिये यदि ''रासभारो-हण्' भी करना पड़े, तो वह भी सही; किन्तु ख्याति का त्याग करना ठीक नहीं। परीचा से जाना गया कि ऐसे लोगों पर भी प्रसिद्धि देवी की सहज में कृपा न हुई।

इसमें सन्देह नहीं कि सुप्रसिद्ध होने की लालसा प्रत्येक मनुष्य का है श्रीर इसके लिये उन्हें श्रनेक प्रकार के यत भी करने पड़ते हैं, पर सभी लोगों का यत सफल होता हो, यह वात नहीं है। इधर इसके विपरोत यह भो देखा गया है कि बहुत से लोगों ने प्रसिद्धि के लिये कुछ विशेष यत्न भी नहीं किया, तथापि उनकी इतनो प्रसिद्धि हुई कि जिसका पहिले अनुमान करना भी कठिन था।

प्रसिद्ध होना श्रच्छा है कि बुरा, यहाँ इस बात का विचार नहीं है, वक्तव्य केवल इतना हो है कि प्रसिद्ध होना १०० में ६६ श्रादमियों को इप्ट है श्रीर होता कोई विरला पुरुष है! ऐसे मनुष्य श्रनेक मिल सकते हैं कि जिन्होंने विचेपणा श्रीर पुत्रेषणा का त्याग कर, काञ्चन कामिनी से मुँह मोड़, निर्जन वन में वास भी कर लिया, पर महात्मा कहलाने की दुर्वासना को वे भी नहीं त्याग सके। श्रपनो सिद्धि की प्रसिद्धि के लिये उनको भी लालायित श्रीर व्यतिव्यस्त पाया । समाचार पत्रों के सम्पादकों की खुशामद करते देखा! श्रपने महत्व की छिपाने वाला, महापुरुष श्रीरं सिद्ध होने पर भी श्रपने की 'तृणाद्पि सुनीच'' समक्षने वाला श्रीर मानाभिलाषियों को मान दे कर भी स्वयं मान के चाहने वाला, कहीं देखा तो कोई एक विरला पुरुप ही देखा।

श्रस्तु, श्रव यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रसिद्धि किस प्रकार होती है ? विद्वत्ता श्रौर बुद्धिमत्ता से ?—कदापि नहीं। बड़े बड़े महाविद्वान् श्रौर बुद्धिमान् पुरुषों को देखते हैं कि उन्हें कोई जानता तक नहीं श्रौर जो उनके सामने निरे घोंघा बसन्त हैं या जो उनकी विद्या बुद्धि से परिचालित होते हैं, उन्हें सव कोई जानते एवं मानते हैं। इसका कारण क्या है ? विचारने पर इसका कारण यही प्रतीत होता है जो इस लेख के शिरो-भाग पर लिखे हुए श्लोक में 'राजतरङ्गणी' के रचयिता विरुहण

ने प्रतिविम्बित किया है और जिसका तात्पर्य्य यह है कि "किसी में काई एक अनिवर्चनाय या विशेष गुण होता है, जिससे वह लोक में प्रसिद्ध हो जाता है; बहुत पढ़ने लिखने वा सर्वक्ष होने से भी सब काई प्रसिद्ध नहीं होते। केतकी कभी फलती नहीं, पलास कभी फूलता नहीं और नागविल्ल में भी फूल फल नहीं लगते, तो भी फलपुष्प सुशोभित अन्य बृजों से उनकी इतनी ख्याति हो रही है।" बुजों में जो उनकी सुख्याति का हेतु है, वहीं मनुष्य समाज में व्यक्ति विशेष की विशेष प्रसिद्धि का कारण है।

चाहे जो हो इसमें सन्देह नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी में जैसी स्वामी भास्करानन्द जी की प्रख्याति हुई, वैसी किसी दूसरे पिएडत या संन्यासी को नहीं। इस देश के राजा महाराज ही नहीं. वरन् विलायत के कितने ही श्रङ्गरेज़ भी इनके। श्राश्चर्य श्रीर पूज्य बुद्धि से देखते थे। येरप के प्रसिद्ध प्रसिद्ध यात्री, जो १६वीं शताब्दी में यहाँ भारत भ्रमण करने श्राये थे, श्रपनी श्रपनी यात्रा-पुस्तक में प्रायः सब ही ने स्वामी जी का श्राश्चर्यजनक श्रीर सुन्दर वर्णन किया है। यह वर्णन बहुत लोगों की समक्ष में श्रीपन्यासिक होने पर भी भारतवर्ष के गौरव का हेतु होने के सिवा श्रगौरवकर नहीं है।

उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी पूर्णाश्रम, महादेवाश्रम, तारक व्रह्मानन्द सरस्वती, विश्वरूप सरस्वती, विश्वद्धानन्द सरस्वती -श्रादि काशी में श्रनेक महात्मा संन्यासी हो गये हैं, जो श्रपनी विद्या बुद्धि श्रोर संन्यासोचित गुणों के कारण केवल विद्वन्मान्य ही नहीं; वरन् देशमान्य होचुके हैं। दूर दूर के साधारण लोग भी उन्हें श्रद्धा भिक्त से मानते थे; किन्तु उन सब में स्वामी भास्करा- नन्द जो के समान प्रसिद्धि किसी एक ने भी न पायी। न तो उनको जहाँ तहाँ मूर्तियाँ पूजो गयीं श्रीर न श्रक्षरेज़ लोग उन्हें देखने हो श्राये। उनकी प्रसिद्धि केवल भारतवर्ष के विद्वानों श्रीर हरिभक्तों तक ही रह गयी श्रीर इनकी सात समुद्र पार पहुँची। इस कहने से हमारा तात्पर्य्य यह नहीं है कि उन महापुरुषों में कुछ न्यूनता थो। किन्तु हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि स्वामी भास्करानन्द की जो इतनी सुख्याति हुई, अवश्य यह किसी जन्मान्तर के उत्कट पुण्य का फल था।

जो पुरुप इतना प्रसिद्ध था कि जिसके जीवन चरित्र लिखने में काशी के सुविख्यात विद्वान् महामहोपाध्याय पिएडत शिवकुमार शास्त्री आदि ने अपनी प्रतिष्ठा, विद्या की सफलता तथा कृत कृत्यता समस्तो, उनके जीवन चरित लिखने और सुनने की किसे लालसा न होगों ? अतः हम भी उनका संचिप्त जीवन चरित प्रकाश कर, निज लेखनी की कएडूति निवारण करते हैं।

#### जीवनी।

कानपुर, ज़िले के शिवराजपुर परगने में शिवली थाने के भीतर मैथेलालपुर एक छोटा सा गाँव है। यह ग्राम छोटा है। पर भी दूर दूर तक इस लिये प्रसिद्ध है कि यहाँ के लोग प्रायः विद्वान, बुद्धिमान श्रीर किव होते श्राये हैं। यहाँ पर पिएडत मिश्रीलाल मिश्र नाम के एक कुलीन कान्यकुच्ज ब्राह्मण रहते थे। इनका शाणिडल्य गोत्र, गोभिल सूत्र, कौथमी शाखा श्रीर सामवेद था। सम्बत् १८६० के श्राश्विन मास की शुक्का ७ की श्रद्धरात्रि में मिश्रीलाल जी के घर में एक बालक जन्मा, जिसका माता पिता ने मितराम नाम रखा श्रीर जो भास्करा-नन्द सरस्वती के नाम से जगि हुख्यात हुआ। वालक मितराम के पिता कुछ साधारण ही सा लिखना पढ़ना जानते थे; किन्तु उनके नाना मिण्राम चौवे जो उसी ग्राम में रहते थे न्याय शास्त्र के एक ग्रच्छे पिएडत थे। ग्रतः दौहित्र की शिद्धां का भार मिण्राम जो ने अपने ही हाथ में लिया श्रीर धर्मशास्त्र की श्राज्ञा तथा कुल की रीनि से ग्राठवें वर्ष में यह्नोपवीत करा वेद पढ़ाना श्रारम्भ किया। कुछ दिनों पश्चात् जव देखा कि जन्मभूमि में मितराम की पढ़ाई उत्तम प्रकार से न हो सकेगी; तव उन्होंने स्वामी जो को काशी में भेज दिया। वहाँ पहुँच कर, वे काव्य कोप श्रीर व्याकरण शास्त्र पढ़ने लगे।

वारहवें वर्ष में मितराम जी का विवाह हुआ। माता पिता के श्रानन्द की सीमा न रही। उनके विचार में यही श्राया कि मितराम श्रव सब कुछ पढ़ चुका, श्रव उसे घर से श्रन्यत्र कहीं न जानो चाहिये। किन्तु मितराम जिस व्याकरण शास्त्र का श्रारम्भ कर चुके थे, वह उन्हें श्रपनी श्रोर खींचता था। क्योंकि—

'प्रारभ्यचोत्तमजना न परित्यजन्ति।''

श्रतः मा बाप को समभा बुभा मितराम ने काशी में जा फिर पढ़ने में मन लगाया। वर्ष दिन में श्राप एक एक वार घर पर जाते श्रीर कुछ दिन ठहर कर फिर काशी लौट जाते थे। १७वें वर्ष में व्याकरण की यथे प्र शिक्षा पाप्त कर, वे घर की गये। श्रठारहवें वर्ष में उनके विवाह का फल स्वरूप एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा।

तव मितमान् मितराम से चिने लगे कि परमात्मा की द्या से माता पिता, स्त्री, पुत्र, विद्या, धन इत्यादि का लौकिक सुख, जिसके लिये राजा से रङ्क तक सब मारे मारे फिरते हैं, इस समय तो सब विद्यमान है, परन्तु कल के दिन क्या होगा— इस वात के। कौन कह सकता है। शरीर श्रौर विषय सुख सब च्रुणभङ्गुर हैं।

> "श्रन्त तोहिं सव तिज हैं पामर ! तूँ न तजे श्रव ही ते !"

इस प्रकार बहुत सा विचार कर मितराम घर द्वार छोड़ १८ वर्ष की श्रवस्था में, तोर्थयात्रा के निमित्त चल निकले।

उन्होंने सात वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तीर्थयात्रा की। मथुरा, वृन्दावन, श्रवन्तिका, द्वारिका श्रीर काञ्ची श्रादि श्रनेक तीर्थों में पर्यटन कर, वे श्रीहरिद्वार पहुँ चे श्रीर वहाँ पिएडत श्रनन्तराम जी से वेदान्त शास्त्र पढ़ा। २४ वर्ष की श्रवस्था में वे फिर उज्जैन गये श्रीर वहाँ पूर्णानन्द सरस्वती नामक किसी दान्तिणात्य संन्यासी से विधि पूर्वक संन्यास ले उन्होंने दएडग्रहण किया। उसी दिन से श्रापका नाम मितराम से भासकरानन्द सरस्वती जी हुश्रा। तद्नन्तर वे कई वर्ष तक श्रानन्द से ग्रा के तीर पर विचरते रहे: केवल दो वर्ष तक श्रानन्द से ग्रा के तीर पर किंग्ले के श्रसनी गोपालपुर में उसका भी परित्याग कर दिया: कोपीन मात्र पास रखीं। तव से वे काशी, प्रयाग, हरिद्वार, हृषीकेश, वदरिकाश्रम श्रादि तीथों में निरन्तर घूमते रहे।

एक वार वदिरिकाश्रम जाते समय श्रकस्मात् माता पिता श्रीर स्त्री के साथ इनका समागम भी हो गया, क्योंकि वे लोग भी वहीं जाते थे। इतने दिनों से विछुड़े हुए पुत्र श्रीर पित को संन्यासी वेश में पा कर, माता पिता श्रीर स्त्री की जो दशा उस समय हुई होगी, उसका पाठक खयं श्रतुमान कर लें। वद-रिकाश्रम से लौटते समय मार्ग हो में स्वामी जो की माता का देहान्त होगया। दैवयेाग से ग्रन्त समय में, जननी की पुत्र-दर्शन का कुछ सुख मिलना था से। मिल गया।

इसके पश्चात् स्वामी जी काशी गये और दुर्गाकुएड पर श्रानन्द वाग में रहने लगे। इस समय से कौपीन का भी परि-त्याग कर दिया, विस्कृल दिगम्बर हो गये। जब से ये नन्न हो कर रहने लगे, तभो से इनको ख्याति वढ़ी। ये रुपया पैसा हाथ से नहीं छूते थे, ज़सीन पर से।ते थे, भिन्ना जो कोई ले जाता था, उसको श्रहण करते थे। धनी श्रौर निर्धन से प्रीति पूर्वक मिलते थे। बातें बहुत करते थे। स्त्रियों के सामने श्रौर मार्ग में कमर के नीचे पक वस्त्र लपेट लंते थे। श्रक्तरेज़ां श्रौर लेडियां से यूरोपियन प्रथा के श्रमुसार हाथ मिलाते थे श्रौर इनके सद्-व्यवहार श्रौर वार्त्तालाप से सब श्रक्तरेज़ श्रौर हिन्दुस्थानी प्रसन्न होते थे।

जो राजा महाराज काशी जाते, वे अवश्य स्वामी जी के दर्शन से कृतार्थ होते थे। आपके कितने ही राजे महाराजे शिष्य हुए, जिनमें काशिराज के कुँवर और दमंड़ा, नागौद, अयोध्या, अमेठो इत्यादि के नृपतियों का नाम उल्लेख योग्य है। स्वामो जी को जोवितदशा में उनके नाम से अनेक मन्दिर वन गये थे, जिनमें उनकी मूर्तियों का गुरुभक्त लोग षोड़पे। उनके चार पूजन करते थे। अनेक लोगों का विश्वास था कि उनके पास करामात है। निर्धन को धन और निस्सन्तान के। सन्तान देने को उनमें शिक्त. है और वे भूत भविष्य की सब वातें जानते हैं। किन्तु स्वामी जो इन सब वातों के। अस्वीकार करते थे।

एक दिन पूँछने पर स्वाभी जी ने स्वर्गीय पिएडत माधव प्रसाद मिश्र (सुदर्शन-सम्पादक) से कहा था—''यह सब लोगों के विश्वास का फल है। हमने न किसी से करामात का दावा किया और न करने की वासना है एवं कर भी नहीं सकते; '' तथापि कई एक आश्चर्य घटनाएं हुई हैं कि जिनके देखने वालों के चित्त से यह संस्कार दूर होना कठिन है वे करामातों न थे। एक घटना का उल्लेख कर हम इस विषय को पूरा करेंगे।

एक वेर श्रयोध्या नरेश महाराज श्रीप्रतापनरायन सिंह काशों में श्राये हुए थे। गाड़ो पर उनका सव सामान भी पहुँच चुका था। किसी श्रावश्यक कार्य के लिये वे श्रयोध्या लौट जाना चाहते थे। इसी श्रवसर में वे श्रपने दोन्नागुरु से श्राज्ञा माँगने गये। स्वामो जो ने कहा—"श्राज तुम किसी प्रकार नहीं जा सकते, श्राज तुम्हें यहीं रहना होगा।" महाराज ने वहुत कहा कि श्राज ठहरने से हमारी वड़ी हानि होगी; तथापि स्वामी जो सम्मत न हुए श्रीर श्रगत्या महाराज के। वहीं ठहरना पड़ा। उसी रात्रि को सुना कि जिस गाड़ी में महाराज जाना चाहते थे वह जौनपुर के पास दूसरी गाड़ो से टकरा गयी। तब महाराज ने समक्षा कि क्यों स्वामी जी ने हमें श्राज रोका था।

काशो जो में जितने यूरोपियन यात्रो आते थे, प्रायः सभी स्वामी जी के दर्शन किया करते थे। "होटल" वालों की प्रेरणा से हो, आथवा प्रसिद्धि के कारण से हो, किम्बा देखादेखी ही हो—चाहे जिस हेतु से हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि यूरोपियन उनके पास वहुत जाते थे। योरप के कितने ही बड़े बड़े विख्यात राजकुमार ड्यूक और लाडौं ने उनके दर्शन किये। लार्ड रावर्टस और लाटूस साहव भी उनके दर्शन करने गये थे। सुना है जर्मन के सम्राट् ने विनय पूर्वक एक विशेष भृत्य भेज कर, इनका चित्र

मँगवाया था श्रौर चिकागों को महासभा में वहाँ के माननीय सभ्यों ने इन्हें निमंत्रित किया था।

वेदान्त के श्रम्लय शंथरत " स्वाराज्य सिंहु ?"
श्रीर उपनिषदों की संकृत टीकाएं भी इनके नाम से सुन्दर श्रीर चिकने कागृज पर प्रकाशित की गयीं श्रीर धर्मार्थ वाटी गयीं, जिनसे श्रनेक लोगों का उपकार हुआ। स्वामी जो के विद्या सम्बन्धी कार्यों में वस एक यही लोकोपकारक कार्य है जिसका हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। वहुत लोग कहते हैं कि यदि स्वामी जी चाहते तो वहुत कुछ परोपकार का काम कर जाते: संस्कृत पाठशाला या कालेज बनाना उनके लिये कोई वड़ी बात न थी। उनकी श्राज्ञा होने हो से सब कुछ हो सकता था। पर कुछ लोगों की समक्त में यह निरोधानित है। एक दिन स्वामो जी ने स्वयं कहा था:

'बहुत लोगों का विचार है कि अपनी प्रतिमा पुजाने के लिये में लोगों को प्ररेणा करता हूँ और विद्याधर्म की उन्नति के निमित्त में किसी से कुछ कहता हो नहीं हूँ: पर वास्तव में यह बात नहीं है। लोग मेरा कहा नहीं करते। सब मनमानी कर रहे हैं। मैंने कई भले मानसों को मना किया कि वे मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित न करें, पाठशाला वनवावें, पर मेरे इस निषेध ही को उन्होंने प्रवर्त्तक और निज वंश का वर्द्धक समका! पहले तो मैं लोगों से कहा भी करता थाः फिर समय का रङ्ग देख उदासीन.. हो गया।"

सं० १८५६ में आषाढ़ कृष्णा १३ शी बुधवार को स्वामी जी के शरीर में विश्वचिका रोग हुआ। संवाद पाते ही दूर दूर से बड़े बड़े गुरुभक्त शिष्य आ कर, उपस्थित हुए। ख़ूब सेवा

शुश्रूषा की, किन्तु 'वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा"। तीसरे दिन रिववार को अर्द्ध रात्रि में स्वामी जी का कैलासवास हो गया श्रीर उनकी आज्ञानुसार, (जो कि वे शरीर छोड़ने के पूर्व अपने शिष्यों को देगये थे) उनका शव आनन्द वाग की वारहद्री में समाधिस्थ, किया गया। इनकी मृत्यु के पश्चात् काशी वस्तुतः श्रीहीन हो गयी। अब ऐसे स्वामी काशी में एक भी नहीं हैं, जिनके दर्शनों के निमित्त दूर दूर से लोग आवें।

> " रङ्ग राव दरवार के गये बीरवर साथ।"



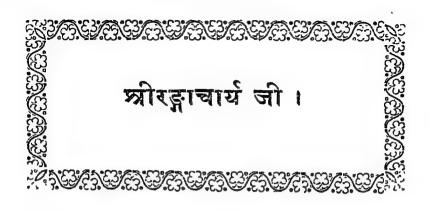

जो

लोग अपनी विलक्तण विद्या बुद्धि के कारण देश देशान्तर में बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं : जो अपने धर्म और न्याय मार्ग पर दढ़ रहे हैं : जिन्होंने परोपकार के लिये, स्वार्थ परित्याग

किया है श्रीर जिनको सहस्रों मनुष्य सिर भुकाने में श्रपना कल्याण समभते हैं: उनके जीवन चरित पढ़ने या सुनने की किसकी इच्छा न होगी। श्रतः ऐसे लोगों में से एक सुप्रसिद्ध महानुभाव वृन्दावन के श्रीस्वामी रङ्गाचारी की संचिप्त जीवनी लिख, हम श्रपने को कृतार्थं करते हैं।

# जन्म-भूमि ।

वह देश धन्य है जहाँ हृदय का रक्त सींच कर, जन्मभूमि की पूजा करने वाले महावीर उत्पन्न हुए हैं। वह देश प्रशंसनीय न है, जहाँ दीनों के दुःख से दुःखित होने वाले दाता उत्पन्न हुए श्रीर उस देश की मही मस्तक पर चढ़ानी चाहिये, जहाँ विद्वान् पण्डितों ने जन्म ले देश की श्रविद्या को दूर किया। श्राज हम क्यों न दिल्ला देश के गुण गार्वे; जिसने शङ्कर, रामानुज देशिक, बह्मम, माध्व, तैलिङ्ग प्रमृति आदि आचार्यों को उत्पन्न किया ? क्यों न हम उस देश के कृतज्ञ हों, जहाँ के पाण्डित्य से भारतवर्ष पाण्डित्य-पूर्ण हुआ ?

यदि राजप्ताने की वीरभूमि की वीरप्रसिवनी होने का अभिमान है, तो दिल्ला की पुर्यभूमि भी विद्वद्जननी कहलाने का अधिकार रखती है। यदि राजप्ताने में ऐसे प्रतापी वीर उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी कृपाण से हिन्दू धर्म-विरोधियों के छक्के छूट गये, तो दिल्ला में भी ऐसे प्रभावशाली सत्पुत्रों ने जन्म लिया कि जिनके शान्त उपदेश से वेदविरोधी पुरुप आपसे आप हिन्दूधर्म की शरणागत हो गये। यह सम्भव है कि किसी शताब्दी में राजपूताने में कोई वीर प्रकट न हो, किन्तु यह असम्भव है कि कोई शताब्दी परिडतों से ख़ाली चली जाय,जो हो।

द्तिण के द्रविड़ प्रदेश में पूर्व कर्णाटक के तुएडीर मएडल में शास्त्रप्रसिद्ध परमपुनीत सत्यवत-त्तेत्र है। जिसकी सप्त-पुरियों में प्रसिद्ध काश्चीपुरी शोभा वढ़ा रही है। उससे पाँच कोस पूर्व दिशा में ब्रहरम नामक एक ब्राम है। वहीं श्रीरङ्गा-चार्य जो के पूज्य पिता श्रीनिवासाचार्य जी का निवास था। ये वाधूल गांत्री थे श्रीर इनका यजुर्वेद, श्रापत्तम्भ सूत्र श्रीर श्री-रामानुजीय मत था।

श्रीनिवासाचार्यं जी के तीन पुत्र हुए। प्रथम वेंकटाचार्यं जी, द्वितीय वरदाचार्यं जी श्रीर तृतीय श्रीस्वामी रङ्गाचार्यं जी।

१ जिनको काञ्चीपुरी का विशेष वृतान्त जानना हो, वे हमारी संग्रहीत "समुपुरी" नामक पुस्तक ॥) में मंगा कर पहें।

श्रीनिवासाचार्य जी के किनए पुत्र श्री स्वामी रङ्गाचार्य जी का जन्म संवत् १८६४ की कार्त्तिक कृष्णा ६ की पुनर्वसु नत्तत्र में त्रिवरएडा नामक ग्राम में मातामह के घर में हुन्ना, यह गाँव कर्णाटक देश के श्रन्तर्गत काञ्चीपुरो से कुछ ही दूर है।

### विद्याध्ययन।

कुछ दिनों पीछे स्वामी जी के माता पिता, स्वामी जी को मातामह के घर से अपने निज स्थान अहरम ग्राम में लेगये। वहीं इनका लालन पालन हुआ। पाँचवें वर्ष में अज्ञराभ्यास कर, सातवें वर्ष तक इन्होंने पूर्वाचाय्यों के स्तोत्र और अमरकोष आदि उपयोगी एवं अन्य ग्रन्थ कएठ किये। अष्टम वर्ष में इनका उपनयन संस्कार हुआ। तब से ये निज शास्त्र का अध्ययन करने लगे। सोलहवें वर्ष तक, इन्होंने यज्ज्वेंद संहिता को समाप्त कर, व्याकरण और काव्य में मन दिया। व्याकरण में इन्होंने सिद्धान्त कौ मुदी आदि ग्रन्थों में ऐसा अच्छा अभ्यास किया कि जिससे इनकी प्रतिभा लोगों को चिकत करने लगी।

'होनहार विरवान के होत चोकने पात''-इस लोकोिक के अनुसार इनकी बुद्धि का चमत्कार देख कर, वहाँ के विचारशील अध्यापक पिएडत ''ऐयास्वामी ऐयहार'' को निश्चय हो गया था कि किसी समय श्रीस्वामी रङ्गाचार्य बड़ी प्रतिष्ठां लाभ करेंगे। कहते हैं कि एक दिन जब ये ऐयङ्गार स्वामी से दिनकरी-त्याय पढ़ रहे थे, तब इन्होंने ''एकत्व" का ऐसा श्रच्छा श्रनु-

१ वृन्दावन से प्रसिद्ध न्यायक्रेसरी श्रो सुदर्शन शास्त्री जीने यह श्रनुगम जीवनी-लेखक को बतलाया भी था। किन्तु यह न्याय शास्त्र का एक सूस्म विचार है ग्रातः दुर्वीध होने से यहाँ पर नहीं लिखा गया।

गमन किया कि उसको सुन श्रध्यापक ऐयङ्गार ने श्राश्चर्य श्रौर श्रानन्द में मग्न हो कर, कहा कि 'वस श्रव हम तुम्हें न्याय नहीं पढ़ा सकते ! जिस वात को श्रभी हम समके नहीं उसे तुम दूसरों को समका सकते हो।"

संवत् १८८५ में जब इनकी तृप्ति वहाँ के श्रध्ययन से नहीं हुई: तब ये दिल्ला से विद्यापोठ काशी में पढ़ने श्राये श्रीर यहाँ इन्होंने प्रसिद्ध नैयायिक पिउत श्रभयचरण महाचार्य जी से न्यायशास्त्र का श्रध्ययन किया! काशी जी में ये एक साधारण विद्यार्थी की तरह श्रपना निर्वाह करते थे। चातुर्मास्य में प्रतिवत्सर माएडा राजधानी में वार्षिक लेने जाते श्रीर वहाँ श्रागन्तुक विद्यार्थी एवं पिएडतों से शास्त्रार्थं कर बड़ाई पाते थे। गादाधरी श्रीर जागदीशी पर इनकी श्रद्धत विवेचना सुन कर, पिएडत मएडली इन्हें साधुवाद दिया करती थी।

यद्यपि इस समय ये छात्रसमाज में पूजित श्रीर पिराडत मगडलों में प्रशंसित थे; तथापि जिस ढक्क से श्रीर जिस दशा में रह कर स्वामी श्रोरक्काचारी जी श्रपने भोजन श्राच्छादन का प्रबन्ध किया करते थे, वह एक राजगुरु के येग्य न था, पर इसमें सन्देह नहीं कि इनका भावों प्रताप भो उसीका फल था। कोई यह न समसे कि स्वामी श्रीरक्काचार्य इस लिये भारत-प्रसिद्ध विद्वान हुए कि उनके श्रनेक धनी पुरुष शिष्य थे, जिनके द्रव्य की सहायता से उन्होंने विद्या का सञ्चय किया होगा। नहीं, यह बात नहीं है। काशी जी में उस समय न कोई उनका धनी शिष्य था श्रीर न तब तक मथुरा के जगत प्रसिद्ध सेठ घराने से उनका कुछ सम्बन्ध ही हुशा था। उनके पास धन था तो

९ यह प्रयाग के ज्ञान्तर्गत मेजा के परगने में है।

यह था कि सव प्रन्थ "नुमायशी" न थे; किन्तु उपस्थित थे। वैभव यह था कि इन पर गुरु को पूर्ण कृपा थी। यह सच है कि इनको प्रपने श्रन्न वस्त्र के लिये कमी विशेप चिन्ता नहीं करनी पड़ती थो। इसका कारण यह नहीं है कि इनके पास कुछ पार्थिव धन वा द्रव्य था, किन्तु इन्हें विद्योपार्जन के विचार से इस प्रकार की श्रलीक चिन्ता का श्रवसर ही बहुत कम मिलता था। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक दिन जिनकी सेवा में बड़े बड़े राजा महाराज तत्पर हुए, वे कभी कभी श्रपने निर्वाह के लिए माँड़ा जैसी राजधानियों में जाते थे। जिनकी श्राज्ञा मात्र से एक दिन लाखों के मन्दिर वन गये, वे कभी एक साधारण से स्थान में कालयापन करते थे श्रीर उस समय कौन कह सकता था कि वे ही विद्यार्थी श्रीरङ्गाचार्य एक दिन श्रपनी इसो ब्राह्मी सम्पत्ति के प्रभाव से श्रीवृन्दावन धाम के—नहीं नहीं, भारतवर्ष के स्वनामधन्य स्वामी श्रीरङ्गाचार्य होंगे?

#### ्रवप्र।

एक दिन श्रोरङ्गाचार्यं जा ने स्वप्न में देखा कि वे वरणा नदों पर सन्ध्योपासन कर रहे हैं। उसी समय एक भयङ्कर भेंस, इन पर प्रचएड वेग से श्राक्रमण करने श्रायी। ये भयभीत हो रज्ञा के लिये श्राश्रय खोजने लगे। पर वह नहीं मिला। जब पूर्व की श्रोर जाने लगे, तब भैंस ने मार्ग रोक लिया। द्विण की चले, तो वहाँ भी भैंस श्रागे पहुँची। तब यह उत्तर की श्रोर बढ़े, पर हाय! उधर भी भैंस ने इन्हें न जाने दिया। श्रन्त की श्रनन्य गति हो इन्होंने पश्चिम में पलायन किया; तब देखा कि भैंस इनका पीछा छोड़ कर चली गयी। नेत्र खुलने पर इन्होंने देखा कि इनका हृदय काँप रहा है।
मैंस नहीं, पर मैंस का भय वर्तमान है। एक भूठे स्वप्न का
प्रभाव श्रपने पवित्र श्ररीर पर देख कर, इनके चित्त में चिन्ता
उत्पन्न हुई कि इसका कारण क्या है ? प्रातः समय सर्व सन्देहहर्ता श्रद्धाभाजन वृद्ध गुरु श्रीश्रभयचरण भट्टाचार्य जी के पास
जा इसका फल पूँछा। उन्होंने कहा — 'वत्स ! यह स्वप्न सचा
है। श्रव तुम काशी परित्याग करो श्रीर स्मरण रखा कि दिच्छा,
पूर्व एवं उत्तर दिशा से तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। तुम्हारा
भाग्योदय-तुम्हारी सद्विद्या का प्रकाश पश्चिम दिशा में होगा।
श्रव तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। यद्यपि तुम्हारे जैसे
गुरुभक्तविद्यार्थी संसार में दुर्लभ हैं, तथापि भगवान की यही
इच्छा है।

अपने विद्यागुरु आप्तपुरुप महातमा भट्टाचार्य के वाक्य पर इनका वेदवाक्यवत् विश्वास था। ये उतकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा समक्षते थे। न इनको विद्या के प्रकाश की लालसा थी और न भाग्येादय की खिन्ता। इनका सिद्धान्त यही था कि विद्योपार्जन ही ब्राह्मण का परम तप और वही उसका परम धन है। विद्याध्ययन जैसा काशी में सुलभ है वैसा अन्यत्र कहाँ ? इस लिये काशी जो को परित्याग करना, इनके लिये कुछ सहज न था, तथापि इन्होंने उसी समय विद्यापीठ काशी जो को जोड़ दिया; परन्तु विद्यागुरु की आज्ञा के। न छोड़ा !

# गोवर्हुन की गद्दी।

वजमण्डल में गिरिराज गोवर्द्धन एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ मानुसी गङ्गा पर सदा से श्रनेक भगवद्भक्त विरक्त वैष्णुव रहते आये थे। एक छोटे से मन्दिर के स्वामी, श्रोनिवासाचार्य जी का भी वहीं निवास था। संवत् १८० में काशी जी से स्वामी श्रीरङ्गाचार्य जी वहीं जाकर टिके, स्वामी श्रीनिवासा-चार्य इनके गुणों पर मोहित हो गये। वे जिस गहो के मालिक थे वह गोवर्द्धन गद्दी के नाम से विख्यात थी श्रीर वहाँ यह नियम था कि गद्दी का स्वामी किसी वाधूल गोत्री, द्राविड़ श्रोवैष्णव को उत्तराधिकारी बनाता था। इनमें ये सब वातें विद्यमान् थीं। श्रतप्व ये गोवर्द्धन की गद्दी इन्हींकी दे गये; जो इनके कारण भारतवर्ष के श्रीवैष्ण्वों में श्रति प्रसिद्ध हो गयो।

# मधुरा के सेठ।

मथुरा के सेठ राधाकृष्ण जी जैन वैश्य थे। इनके वड़े भाई प्रसिद्ध सेठ लदमीचन्द जी श्रीर किनए सेठ गोविन्द दास जी थे। सेठ राधाकृष्ण जो ने इसी समय स्वामी श्रोरङ्गाचार्य जी की बहुत प्रशंसा सुनी। दर्शन करने पर उन्हें श्रीर भी बढ़ कर पाया। इन दिनों कभी स्वामी जी वृन्दावन रहा करते श्रीर कभी गोवर्द्धन में। श्रद्धालु सेठ जी भी उनका भिक्तमय उपदेश सुनने दोनों स्थानों में पहुँचा करते थे। श्रीवैष्णवधर्म की उत्तमता देख वे संवत् १८६२ में स्वामी जी के शरणागत हुए सही, पर बड़े भाई सेठ लदमीचन्द जी के भय से गुप्त रीति पर हुए। परन्तु सेठ राधाकृष्ण की गुरुभिक्त श्रीर श्रनन्य वैष्णवत्ता कब तक गुप्त रह सकती थी? वह संसार में प्रसिद्ध हुई श्रीर ऐसी हुई कि श्राज कल के संसार में जिसका जोड़ मिलना कठिन है।

## स्रीरङ्ग जी का मन्दिर।

सेठ राधाकृष्ण जो ने स्वामी जी की आज्ञा से श्रीरङ्ग जी का एक मन्दिर गोवद्ध न जो में वनवाया और एक श्रीवृन्दावन में। ये पिहले मन्दिरों से वड़े श्रीर सुन्दर होने पर भी व्रजन्मगडल में उल्लेख योग्य न थे। इनसे स्वामी श्रीरङ्गाचार्य जी का पिरतोष न देख, सेठ राधाकृष्ण जी ने श्रीरङ्ग जी का वह प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया, जो व्रजमगडल ही में नहीं; किन्तु भारतवर्ष भर में दर्शनीय और गणना योग्य है। तन मन धन को श्रप्ण करने कराने वाले श्रनेक शिष्य गुरु सुने हैं; किन्तु सेठ राधाकृष्ण के समान सर्वस्व श्रप्ण करने वाला शिष्य श्रीर उसकी श्रमकार्य में लगाने वाले स्वामी श्रीरङ्गाचार्य जैसे गुरु मिलना कठिन है।

हम कह चुके हैं कि सेठ राधाकृष्ण जी श्रपने जैन धर्मान्वलम्बी ज्येष्ठ सहोदर लद्मीचन्द जी के मय, लज्जा या स्नेह से गुप्त रीति पर श्रीबैष्णव हुए थे, इस लिये वे श्रपने नाम से मन्दिर बनवाने में श्रसमर्थ थे। श्रगत्या उन्होंने हैदराबाद के मारवाड़ी बैष्णव सेठ पूरनमल जी के नाम से मन्दिर बनवाना श्रारम्भ किया। राधाकृष्ण ने श्रपने पास के बीस पचीस लाख रुपये खर्च कर डाले, पर मन्दिर छत तक भी न पहुँचा। जब सेठ लद्मीचन्द जो को यह रहस्य ज्ञात हुआ कि यह अधूरा मन्दिर उन्होंके वन्धुप्रिय सहोदर का है, तब उन्होंने साम्प्रदायिक सङ्घीर्णता को परित्याग कर, श्रपने श्राप शेष मन्दिर को पूरा किया। मन्दिर की तयारी में श्रनुमान पैतालीस लाख रुपये श्रीर भगवान् के भोगराग के निमित्त एक करोड़ से श्रिधक व्यय हुए।

यद्यपि सेठ लदमीचन्द जी श्रीर उनके पुत्र सेठ रघुनाथ दास जो समाश्रय नहीं हुए थे, तथापि उनकी श्रीवैष्णव धर्म में अद्धा थी। उनकी स्वामी ओरङ्गाचार्य में भक्ति थी और इनका उपदेश भी वे बड़ी प्रोति के साथ सुना करते थे एवं श्रोवैष्णव सेवा से भी वे कभी पराङ्गमुख नहीं हुए. परन्तु सेठ रघुनाथ दास जी प्रकाश्य रोति पर श्रीवैष्णव हुए श्रीर सेठ राधाकृष्ण के समान सब प्रकार उन्होंने श्रोवैष्ण्य धर्म का पालन किया। यह सब श्रीरङ्गाचार्य जो की श्रघटन-घटना-परीयसी सद्विद्या श्रौर भगवद्भिक्त का प्रताप था जिसने व्रजमएडल में युगान्तर कर दिखलाया। इमारे विचार में स्वामी जी यदि और कोई धर्म का कार्य न भी करते, तो एक यही कार्य अर्थात् जैन मतानुयायी सेठों के। शिष्य कर वैदिक बनाना ही ऐसा कार्य है, जिसका ऋण भारतवर्ष भर के हिन्दू शोब्र नहीं चुका सकते। साथ ही सेठों की गुरुभिक्त और उदारता भी श्लाब्य है। उन्होंने ऐसी उदारता से मन्दिर बनवाया कि उसके आकार प्राकार को देख श्रनेक कोट्याधीश नरपतियों के छक्के छूट जाते हैं श्रीर वृन्दावन में उसकी ₁टक्कर का दूसरा मन्दिर वनवाने का साहस नहीं होता।

# विद्या-प्रेम।

गोवर्द्धन की गद्दी पाने के पीछे बड़े श्रादमियों के निकृष्ट गुरुश्रों की तरह न तो उनको निश्चिन्त हो, तबले सरक्षी से मिलने का श्रवसर मिला, श्रौर न उन्होंने श्रध्ययनाध्यापन ही को छोड़ा। प्रत्युत निद्धा के महाविद्वान् गोलोकवासी न्यायरल भद्दाचार्य के शिष्य सुविख्यात परिडत पार्वती चरण भद्दाचार्य जी से न्याय शास्त्र की विवेचना पढ़ी श्रौर टोंक के शास्त्रार्थ विजयी पिएडत श्रीकृष्ण शास्त्री जी से निरन्तर विद्याभ्यास किया।

जब से सेठ जी इनके शिष्य हुए, तब से ये वरावर काशी जी जाया करते, सभा में शास्त्रार्थ सुना करते श्रीर कभी कभी श्राप भी ख़ूब शास्त्रार्थ कर, उनसे साधुवाद पाते। इनके यहाँ पिएडतों का सत्कार राजदर्वारों के समान होता था। पिएडत लोग इस विद्या-प्रिय दाता के दर्शन के लिये उत्सुक रहते श्रीर श्राप भी उनमें स्नेह रखते थे। काशी के प्रसिद्ध विद्वान काशीनाथ शास्त्री को उनके साथ शास्त्रार्थ कर, कई वार चिकत होना पड़ा था। स्वामो श्रोरङ्गाचार्य जो कितने वड़े श्रथ्यापक श्रीर शिष्यों के प्राणिवय थे, इस वात का पता उनको श्रव भी लग सकता है: जिन्हें कभो चुन्दावन के विद्वद्वर श्रीपिएडत सुदर्शनशास्त्री श्रादि उनके श्रनेक विद्वान शिष्यों से मिलने का सीभाग्य प्राप्त हुश्रा हो श्रीर जिन्होंने कभी उनके पुस्तकालय का निरीक्तण किया हो।

## शास्त्रार्थ।

खामी जो ने कई जगह वड़ी धूमधाम से शास्त्रार्थ किये। वूँदी के परम प्रतापी पिएडतिप्रय, विद्वान् महाराज खर्गवासी रामिसंह जो के निमंत्रित करने पर, स्वामी जी वहाँ पधारे थे। उस समय वहाँ श्रीवैष्णवधर्म के खरडन मरहन के विषय में वड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। खामो जी का असाधारण पारिडत्य देख कर, महाराज रामिसंह जी इनके समाश्रय हुए और इनका वड़ा सत्कार किया था। खामो जी के साथ उस समय चार सौ श्री वैष्णवों की भीड़ थी। संवत् १८२१ ई० में जयपुर के महाराज रामिसंह जी ने श्रीवैष्णवों से सम्प्रदाय विषयक आठ प्रश्न किये

थे, जिनके उत्तर श्रीवैष्णवों की श्रोर से खामी जी ने "दुर्जनकरि पञ्चानन" द्वारा दिये थे। इसके पोछे जयपुर नरेश को श्रोर से उत्तर में "सज्जनमनोरञ्जन" प्रकाश किया गया।तव से इधर संवत् १९२६ में इसका प्रत्युत्तर "व्यामोह विद्रावरा" नामक प्रन्थ से दिया गया । यद्यपि "सङ्जन मनोरञ्जन" की श्रपेत्ता "दुर्जन-करिपञ्चानन " श्रादि स्वामी जी की पुस्तकों की नामानुसार लेख प्रणाली भी कुछ कठोर है और स्वामी जी ने श्लिप्पदी में जयपुर नरेश और स्वामी लदमण्गिरि जी के प्रति कठोर वाक्यों का प्रयोग किया है, तथापि जिस समय जयपुर नरेश के दौर्दग्ड से भीत वैष्णव-मग्डली में " त्राहिमाम् " की पुकार पड़ रही थी, जिस समय महाराज रामसिंह जी की कोपाग्नि में जयपुर राज्य के वैष्णवों की पैतृक सम्पत्ति स्वाहा हो रही थी, जिस समय पूर्वजों के दान श्रीर भयङ्कर ब्रह्मस्व से जयपुर नरेश राज्यकोश की वृद्धि कर रहे थे श्रोर इस रुद्रयाग के श्रद्धैतवादी संन्यासी स्वामी लदमणगिरि आचार्य और गौड़कुल सम्भूत पिएडत हरिश्चन्द्र आदि ऋत्विक् आदि का कार्य कर रहे थे, उस समय पर-दुःख-कातर ब्राह्मण श्रोरङ्गाचार्य जी ने एक महा-राज के प्रति केवल लेख में प्रचएडता दिखलाई तो च्या न्त्रनर्थ किया ? स्वामी जी ने तो केवल भाषा में कठोरता दिखलाई, पर जयपुर के श्रीवैष्णव धर्म द्वेषियों ने पुस्तकों के नाम रखने एवं भाषा में कोमलता लाने में जितनी वाहिरी सज्जनता दिखलाई, उससे कहीं बढ़ कर श्रसज्जनता श्रीर कठोरता उन श्रीवैणावीं के प्रति प्रदर्शित की जो जयपुर राज्य के आश्रित श्रीर वहाँ रहते थे।

### ग्रन्थ-विचार।

स्वामो जो ने "दुर्जनकरिपञ्चानन" श्रौर "ब्यामोहविद्रावण" के म्रतिरिक्त म्रौर भी "दुर्जनमुखमङ्गचपेटिका" श्रादि खएडन मएडन विषयक ग्रन्थों को रचना को थो। पूर्वाचार्यों को सहस्र-गीति जो द्रविड़ देश की भाषा में है. स्वामी जी ने उसका संस्कृत में सुन्दर अनुवाद श्रोर उस पर एक वड़ा भाष्य वनाया, जिसमें श्रोसम्प्रदाय का तत्व भरा है। न्याय शास्त्र में सामान्य निरुक्ति, सत्प्रतिपन्न, सव्यभिचार श्रीर साधारण को विवेचना वनायो। इनमें से प्रथम ग्रन्थ उनके सत्शिष्य चृन्दावनस्य श्री पंरिडत सुदर्शन शास्त्री जी द्वारा वम्वई में छुप चुका है। इसके . देखने से भ्रम होता है कि यह गोलोक सदश पारिडत्य इस - लोक में क्योंकर श्राया। विवेचना के प्रत्येक पृष्ठ में प्रन्थकर्त्ता की विद्या बुद्धि प्रतिविम्यित हो रही है।

## स्वार्थत्याग ।

मथुरा के सेठ जी ने पैतालीस लाख का मन्दिर श्रीर उसको डेढ़ करोड़ को विभूति स्वामी जो को भेंट की। उसमें स्वामो जी ने श्रयना किसी प्रकार का खत्व नहीं रखा। स्वामी जी की चैकुएठयात्रा के पूर्व इस बात की चिन्ता हुई कि यह सारा वैभव हमारा नहीं भगवान का है। कहीं ऐसा न हो कि - हमारे पीछे केाई हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला इसे कुमार्ग में नष्ट कर दे ! अन्त को उनका यह विचार सिद्धान्त में परि-णत होगया और वे मन्दिर की रत्ता का भार ट्रस्टियों की एक कमिटो के। दे गये और अपने का और अपनी होनहार सन्तति को श्रीवैप्णत्रों के भरोसे छोड़ दिया। इनके उस दानपत्र (वसीयत

नामे) से, जिसके द्वारा मन्दिर का सारा श्रिधकार किमटो के हस्त-गत हुआ, उनके भगवत्प्रेम, असाधारण त्याग और महत्व का श्रव्छा परिचय मिलता है। हमारो सम्मित में महात्मा श्रोरङ्गी-चार्य का यह स्वार्थत्याग निष्फल नहीं है: क्योंकि:—

> थतांहि सन्देह परेषु सस्तुषु, प्रमाण श्रन्तः करण प्रवृतयः।

## उदारता ।

वहुधा देखा गया है कि पश्चद्रविड़े, पश्चगौड़ों को हेय श्रौर तुच्छ हिए से देखते हैं। दािच्छात्यों का यह कुसंस्कार यहाँ तक प्रथय पा गया है कि दिच्छा के श्रधिकाँश श्रोवेष्णव इस नीचजनोचित कुसंस्कार के फेर में पड़ गये हैं। जो श्रोवेष्णव धर्म मनुष्यों को सङ्कोर्ण मार्ग से निकाल श्रपने प्रशस्त प्राङ्गण में निरपेद्यमाय से स्थान देना था: श्रय वह इन कतिपय सङ्कीर्ण-मना श्रोवेष्ण तों की करतून से स्वयं सङ्कीर्ण हो रहा है।

कितने दुःख श्रौर त्तोम का विषय है कि जिस धर्म में एक दिन हरिमक श्वपच भी पूज्य समका जाता था, जिसमें "यत्- किश्चभूतं प्रणयेदनन्यः "का उद्योप होता था श्रौर जिस धर्म में हरिमकों का दासानुदास होना ही परम कर्त्तव्य थः, श्रव उसो श्रादरणोय श्रोवंप्णव धर्म में जात्याभिमान श्रौर श्रात्म गरिमा के कारण उत्तरादो श्रोवंप्णवों का खुलंखु हा तिरस्कार हो रहा है। दाविणात्य, उत्तरादियों के हाथ का महाप्रसाद तक नहीं लेते, उन्हें श्रासन देना श्रौर प्रणत होना तो वात ही दूसरी है। दातिणात्य में चाहे विद्या न हो, भगवद्गिक का चाहे लेश तक न हो, तथापि वह इस लिये बड़ा है कि उसका

जन्म दक्तिण में हुया है। यह पतित-पावन श्रीवैज्णवधर्म श्रव पवित्रों को पतित करने का साधक है कि वाधक --यह कहने ्र की श्रावश्यकता नहीं है।

सामी श्रोरङ्गाचार्य जो इस सङ्घोर्णता श्रौर श्रदङ्कार से कोसी
दूर थे। उनके समीप दिल्ला श्रौर उत्तरादी सव तृत्य थे।
इसके श्रितिरिक्त वे यह भो जानते थे कि यदि दिल्ला उत्तर की
उत्तमता पर विचार किया जायगा, तो उत्तर ही उत्तम ठहरेगा।
क्योंकि दिल्लायण से उत्तरायण-काल उत्तम है श्रौर दिल्ला-मार्ग
(पितृपान) से उत्तर-मार्ग (देवयान)। दिल्ला में कृष्णा,
कावेरो श्रोर उत्तर में गङ्का, यमुना; वहाँ काञ्चो है तो यहाँ
श्रयोध्या, मथुरा: वहाँ सब श्रालवार हुए, तो यहाँ उनके उपास्य
सब श्रवतार प्रकटे! किर उत्तर दिल्ला से किस वात में कम
है, यह वात समक्त में नहीं श्राती। श्रव रह गयी श्राचार विचार
को वात। यदि कोई वात इस देश में जघन्य है, तो कोई कोई
उस देश में भो पेसो है कि जो इयर श्रसन्त हो बुरी समकी
जाती है।

श्रस्तु, चुन्दावन में एक गौड़ वंश सम्भूत शठकोप स्वामी रहते थे। वे परमभागवत् परमशान्त श्रौर परमिनस्पृह थे। स्वामो श्रोरङ्गाचार्य जो इन्हें गुरुवत् मानते थे श्रौर वे भो इन्हें प्राण्पिय जानते थे। शठकाप स्वामो को, स्वामो श्रोरङ्गाचार्य जी श्रपने हाथ से सेवा करते थे श्रौर वे इसीसे श्रपने को कृतकृत्य समस्तते थे। उनके विना न इन्हें श्रानन्द मिलता श्रौर न इनके विना उन्हें कल पड़ती थो। संवत् १६२० में शठकोप स्वामो जो का वैकुएठवास हुआ, तव स्वामो श्रोरङ्गाचार्य जी ने श्रपने हाथ से उनका श्रौई देहिक कृत्य कर, उदारता की परा-

काष्ठा दिखला दो। श्रौरों की दृष्टि में चाहे यह छोटी सी वात समस्रो जाय, पर हम इसे बहुत वड़ी समस्रते हैं। कहाँ राज-मान्य श्रोरङ्गाचार्य श्रौर कहाँ भित्तुक शठकोप स्वामी?

# सृत्यु ।

जिस दिन से शठकोप स्वामी का शरीर पूरा हुआ. उसी दिन से श्रीरङ्गाचार्य जो ने अन्न भोजन करना छोड़ दिया। कन्द-मूल फल से अपना निर्वाह करने लगे। एकान्त उनको प्यारा हो गया और जनसमाज उदासीन। अन्त को सन् १६३० ई० की चेत्र सुदी १० गुरुवार के दिन वह सूर्य्य जो दिल्ला और उत्तर पर समान भाव से श्रपनी किरण पहुँ चाता था, सदा के लिये अस्त हो गया। वह श्रीवेष्ण्वसिंह, जिसकी धाक से धर्म विरोधो काँप रहे थे. इस धरा से चल वसा! स्वामी जो के लोकान्तरित होने से श्रोवेष्ण्व समाज को जो हानि हुई उसकी पूर्ति होना इस समय असम्भव सा प्रतीत होता है।

#### रवभाव।

स्त्रामी श्रीरङ्गाचार्य जी के एकमात्र पुत्र श्रीनिवासाचार्य थे, जो स्त्रामो जो को गद्दों के अधिकारों हुए। खामो श्रीरङ्गाचार्य जी में वहुत गुण थे। वे दयालु, श्रनत्य श्रीत्र ज्यात्र श्रीर धर्म के दढ़ विश्वासो थे। न्याय वेदान्त के बड़े विद्वान् थे, पर किवता भी उनकी चमत्कार-शून्य ने थी। पद्यरचना की श्रपेद्यां वे गद्यरचना में सिद्ध हस्त थे। स्त्रभाव में कुछ कुछ उग्रता श्रवश्य थी; किन्तु वह तेजस्त्रिता से रिक्ष न थी। इनके गुण-समुद्र की थाह लेना श्रसम्भव है। इनकी बहुत सी बातें हैं, जो पाठकों के लिये श्रमूटी श्रीर मक्तों के लिये श्रमूट्य रत्न हैं।



हाल प्रान्त के हुगली ज़िले में कमरपूकर नामक एक छोटा सा ग्राम है। वहीं पर ईसवी सन् १=३३ में ता० २० फरवरी श्रर्थात् १७५६ शकाव्द को फाल्गुण सुदी द्वितीया बुधवार को परमहंस जी का ब्रह्मकुल में जन्म हुश्रा था।

इनके मातापिता का शील खभाव भी प्रशंसनीय था। पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय श्रीर माता का नाम चन्द्रमणि देवी था। खुदीराम वावू सरल-खभाव, धर्मनिष्ठ, जय परायण भग-बद्धक पुरुष थे। कमरपूकर में यद्यपि बड़े श्रादमी या उच्चजाति के लोग श्रधिक नहीं थे, तथापि जो थे, वे सव उनको देवता के समान समसते थे। चट्टोपाध्याय की सुशीला श्रीर सद्गुण सम्पन्ना स्त्रो का ऐसा द्याई स्वभाव था कि चाहे श्राप चुधित रह जाय, पर वह किसी श्रीर को भूखा नहीं देख सकती थी। चुधातुर को देखते हो वह जो घर में पाती उसे तत्त्वण दे डालती थी। उसके गर्म सं तीन पुत्र जन्मे। बड़े रामकुमार, मकले रामेश्वर श्रीर छोटे रामकृष्ण थे। इनके कुलदेवता श्रीभगवान रामचन्द्र जी थे। चट्टोपाध्याय जी सर्वदा उन्होंका भजन स्मरण किया करते। एक वार जब वे गया जो गये, तब कहते हैं कि वहाँ के अधिष्ठातृ देव भगवान् गदाधर जो ने स्वप्न में इनसे कहा-" तुम्हारे घर में मेरा तेज प्रकट होगा।" गया यात्रा के वाद परमहंस जो का जन्म हुआ। हरिभक्त पिता ने स्वप्न को वात स्मरण कर, पुत्र का नाम गदा-धर रखा था। पीछे से उनका रामकृष्ण नाम पड़ गया।

लड़कपन में परमहंस जी दुवंले पतले थे: किन्तु देखने में उज्ज्वल गौर वर्ण, सर्वंप्रिय और अत्यन्त मधुरभापी थे। खेल कृद में उनका वहुत मन लगता था। परमहँस जी के खेलों में बहुधा उन श्रोकृष्ण लीलाओं का अनुकरण होता था. जिनकी या तो वे कथा सुन पाते या जिन्हें वे रासलीला में देख लेते। देवता सम्बन्धी गान या भजन भी एक वार के सुनने से उसे गाने लगते। परमहँस जी का स्वर लड़कपन हो से रसोला था। जैसा उनको इन सब बातों का चाव था, वैसा हो चित्र लिखने श्रीर मूर्त्ति बनाने का भी था। वे देवी देवताओं को अनेक प्रकार की प्रतिमा लिखा करते और मिट्टो को भी बनाते थे तथा दूसरे प्रेमियों को दिखा कर उनका भाव समकाया करते थे।

इनके गाँव में लाहा नामक किसी वङ्गाली परिवार की धर्ममशाला थो। उसमें आते आते वहुत से पथिक उतरा करते। विशेषतः जगन्नाथ जो का मार्ग इसी गाँव में जाने के कारण वहां साधु सन्तों का वड़ा समागम होता था। कौतुकाकृष्ट वालक रामकृष्ण बहुधा उन्हें देखने जाते और उनकी वातें ध्यान से सुना करते थे। एक वार साधुओं की देखा देखी इस अनुकरण-त्रिय वालक ने अपने कपड़े फेंक, वैसी ही लङ्गोटी लगा ली

श्रीर हँसते हँसते श्राने वड़े आई राम हुनार श्रीर स्नेहमयी माता से श्रा कर कहा --- 'देखों में कैसा श्रच्छा स'धु नना हूँ।' वालक का स्वाँग देख कर, राम हुमार हंसने लगे श्रीर माता ने उसका मुख चुम्थन किया। पर यह किसो ने नहीं जाना कि इसका यह स्वाँग, स्वाँग नहीं है किन्तु सच्चा रूप है। यह विरक्ष भाव का श्रङ्हर एक दिन श्रपने स्वरूप का इतना विस्तार करेगा कि जिसके श्राश्रय में सहस्रों गन्तप्त प्राणियों को श्राश्रय मिल सकेगा।

लिखना पढ़ना परमहंस जो को लड़करन ही से नहीं रुचा; बारह वर्ष तो खेल हो में विता दिये फिर कहने सुनने से पढ़ने भी लगे, सो भी मन से नहीं। यहाँ तक कि वक्षला भाषा भी श्रच्छो तरह नहीं सोखी। उनके हाथ की लिखी एक वक्षला रामायण है, यही उनके लिख पढ़ सकने का प्रमाण है। जिस समय यह पाठशाला में भेजे गये, उस समय इन्होंने कहा था 'में लिख पढ़ कर क्या करूँगा? इसका फल रुपया पैसा व दो चार मुट्ठो श्रक्ष के सिवा श्रीर क्या है? जिस विद्या का फल कनक कान्ता है, उसको मैं नहीं पढ़ूँगा। मुक्ते ऐकी विद्या चाहिये, जिसका इनसे सम्बन्ध न हो"।

ं. कलकत्ते के भामापुकर नामक स्थान में परमहँस जो के वड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय, एक पुराने ढ़क्क को संस्कृत पाठशाला स्थापन कर, विद्यार्थी पढ़ाया करते थे। लिखने पढ़ने के नाम से रामकृष्ण भी वहाँ भेजे गये। किन्तु यहाँ स्थाने पर भी इनका मन जैसा चाहिये था, वैसा पढ़ने में नहीं लगा। यहाँ पड़ोस की स्त्रियाँ इनसे विशोष स्नेह करतीं स्रोर स्रनेक प्रकार के उनसे भजन सुनतीं। एक तो ब्राह्मण, तिस पर मिष्ठभाषी

श्रौर मधुर गीत गाने में निपुण, इस लिये मुहल्ले की प्रत्येक हिन्दू स्त्री सब समाहत होतीं।

ईसवी सन् १८५३ में कलकत्ते के जानवाज़ार में रहने वाली विख्यात नामा श्रीमती रासमणि दासी ने कलकत्ते से उत्तर की श्रोर श्रनुमान तीन कोस दूर गङ्गा जो के पूर्व तर पर, दक्तिग्रेश्वर नामक मनोहर स्थान पर बहुत सा रुपया लगा कर, काली देवी श्रीर राधामाधव का श्रति सुन्दर मन्दिर बनवाया था श्रीर शूद्रवंशोद्भवा होने के कारण उसने अपने गुरु के नाम से इनकी प्रतिष्ठा करायी, क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसके नाम से प्रतिष्ठा होगी तो त्राह्मण आदि उच जाति के लोग सन्दिर में नहीं श्रावेंगे। इस लिये उसने ब्राह्मण द्वारा मूर्त्तियों को प्रतिष्ठित किया था। इस अवसर पर परमहँस जी के चड़े भ्राता रामकु-मार जो को पूजापाठ में सुदत्त श्रोर सुपिएडत समभ कर उसने श्रपने मन्दिर का पुजेरी बना कर दक्ति गेश्वर में भेजा श्रीर भाई के साथ परमहँस जी भी वहाँ जा पहुँचे। यही स्थान अन्त में उनको सिद्धियों का पीठ श्रौर श्राध्यात्मिक उन्नति का मूल माना गया।

शास्त्र के वाक्यों का आदर रामकृष्ण के पिनत्र हृदय में इसी समय से होने लगा था। उनके वड़े भाई के साथ उनके दूसरे भाई का इस वात पर शास्त्रार्थ होता था कि श्रूद्र प्रतिष्ठित मिन्दर का किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्चक होना चाहिये कि नहीं। छोटा उनकी अर्चकता के विरुद्ध प्रमाण सुनाता और वड़ा भाई उन वाक्यों की व्यवस्था कर अर्चकता का मण्डन करता था। धर्मभीरु रामकृष्ण के चित्त पर शास्त्र के इन वाक्यों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रतिष्ठा वाले दिन जब कि दस पन्द्रह

सहस्र मनुष्यों का वहाँ घूमधाम से भोजन हुआ था: उन्होंने कुछ न खाया। दिन भर उपवास कर, रात को एक दूकान से एक ऐसे का चवेना मोल ले कर, चवाया और फिर इस प्रतिज्ञा पर कि वे अपना भोजन गङ्गा तट पर अलग वना कर खाया करें, भाई के साथ रहने लगे। प्रथम भाई की उपिथति में वे सहकारी अर्चक रहे, अनन्तर राधामाधव की पूजा करने लगे। अनन्तर रामकुमार जी के लोकवास होने पर वे कोली जी की पूजा में निमग्न हुये।

पन्द्रह या सोलह वर्ष की श्रवस्था में जब रामकृष्ण का उप-नयन संस्कार हुश्रा, तब से उनके श्रिभमावक परमहंस जी के विचार का निर्द्धारण करने लगे । विवाह की बात सुन कर, बालक रामकृष्ण श्रानित्ति हुए थे। विवाह क्या वस्तु है. उसका प्रयोजन क्या है; इन बातों को वे नहीं जानते थे। पन्द्रह सोलह वर्ष का ईश्वारानुरागी वालक इन सब बातों को क्या जाने!

रामकृष्ण देव की जन्मभूमि के समीप जयरामवाही नामक गाँव में रामचन्द्र मुखोपाध्याय नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी श्राठ वर्ष की लड़की श्रोमतो शारदामिण से रामकृष्ण का विवाह हुआ। विवाह के पोछे जब कभी ससुराल की चर्चा चलती; तब वहाँ जाने को उनका जी चाहा करता, किन्तु यह चाह -भोगलिष्द्र व्यक्ति की न थो, एक शुद्ध स्वभाव वालक की थी।

रामकृष्ण देव का स्वभाव पहिले ही से ऐसा था कि लिखना पढ़ना छोड़ श्रन्य जिस काम को करते, ख़ूव मन लगा कर करते थे। कालो देवी जी की पूजा करते करते उनके मन में हढ़ भावना हो गयी कि उनकी श्रौर जगत् की जननी एक मात्र

काली देवी ही है। उनके मन में वार वार यही विचार उठने लगा कि काली जी की मूर्त्ति सजीव है। यह चलती है, वोलती है श्रीर समर्पित वस्तुश्रों को ग्रहण करती है। वे प्रहर प्रहर तक भिक्तभाव से स्त्रोत्रपाठ करने श्रौर गद्गद कगठ से माँ माँ कह कर, पृकारने लगे। इस समय से उनके भाव की तरङ्गे बढ़ने लगीं श्रौर वे श्रानन्द सागर में निमग्न होने लगे। उनकी प्रार्थना का तात्पर्ययह था कि ''माँ! मुभापर दया कर तुमने श्रनेक भक्तों पर दया की है, तो क्या मुभ पर दया न करोगी। दया-मिय ! मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं पिएडत नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता श्रौर जानने की इच्छा भी नहीं करता, कही तुम मुक्त पर दया करोगो कि नहीं ? माँ मेरे प्राण जाते हैं, मुक्ते दर्शन दो। मैं श्रष्टसिद्धि की इच्छा नहीं करता। मां ! में लोगों से मान भी नहीं चाहता। माँ! मैं केवल तुम्हारा दर्शन चाहता हूँ। " श्रारती पूरी कर, वे श्रकेले देवी जी के सामने वैठ कर, रोया करते थे। रोते रोते कभी कभी वे खिलखिला कर हँसने भी लगते थे। जिस श्रकपट विश्वास श्रीर श्रन्राग से ईश्वर दर्शन हुआ करता है, वह इस समय रामकृष्ण देव में दिखलाई पड़ा। वे रात दिन माता कालो के दर्शनों की चिन्ता करने लगे। अन्त में उनके प्राण व्याक्ल हो गये। जव प्राण रोने लगे, जव ब्रह्म-मयी के दर्शन के लिये प्राण निकलने को तथ्यार हुये. जब मन जगत् को वस्तुत्रों का विसर्जन कर चुका तब श्रन्तर्यामिनी काली देवी भी सव बुत्तानत जान गयीं।

एक दिन रामकृष्ण देवी के सामने वैठ कर—" माँ! मुभे दर्शन दे " कह कर रो रहे थे। ऐसे समय में वे अचानक उन्मत्त की तरह हो गये। उनके मुख और नेत्रों पर लाली छा गयी। दृष्टि वाह्यजगत् से अन्तर्हित हुई, नेत्रों से अश्रुधारा वह चली। दूसरे लोगों ने श्रान कर. उन्हें उठाया। वे दूसरे दिन भी वे सुध पड़े रहे। मुख में श्राहार देने से कुछ खा पी लिया। शौच फिरने शौर लघुशङ्का करने का ध्यान तक न रहा। केवल "माँ! माँ! "कह कर रोने लगे। दूध पीने वाला वचा जैसे माता के लिये चिल्लाया करता है, वैसे ही यह भी द्यामयी जगजननी को पुकारने लगे श्रीर दर्शन के चिल्कि श्रानन्द के पश्चात् विरहावस्था से व्यथित हुए। इस प्रकार उन्मत्तावस्था में वे छः मास रहे। तदनन्तर क्रम से उनकी दशा में कुछ कुछ समता श्रायो। तब उनका साधनकार्य्य श्रारम्भ हुआ। वे सर्वदा कहा करते कि—"फूल के विना फल नहीं होना किन्त् कुमढ़े (पेठे) श्रादि के पहिले फल लगता है, पोछे कली खलती है। "रामकृष्ण देव को प्रथम ईश्वर दर्शन श्रीर पीछे साधन कार्या श्रारम्भ हुआ।

श्रीममान या श्रहक्कार ईश्वर के मार्ग में चड़ा कएटक है। इस लिये रामकृष्ण ने इसे दूर करने के लिये प्रथम यल किया। वे काली जी से कहने लगे—"माँ! मेरा श्रहक्कार नष्ट कर दो। में दीन, हीन से हीन हूँ। यही मेरी समक्ष रहे, क्या शूद्र, क्या चाएडाल, क्या पशु पिंच, सब मेरी श्रपेचा श्रेष्ठ हैं। यह ज्ञान मुक्ते सर्वदा रहे।" इस प्रकार श्रपने श्रहक्कार को निवृत्त करने के लिये केवल प्रार्थना ही कर के, वे नहीं रह जाते थे, वरन उन बातों को भी करते थे जिनके करने में एक ब्राह्मण को तो क्या, शूद्र को भी सक्कोच उपस्थित हो। देखने वाले उनका तिरस्कार करते, पर इससे उनके भाव में कुछ श्रन्तर नहीं होता था। कोई कहता यह विचिन्न हो गया, कोई समक्षता इस पर भूत सवार है श्रीर कोई कहने लगता कि यह संस्कार श्रष्ट है। उनके प्रेमप्रवाह के निकट, वन्धुश्रों का उपदेश, शत्रुश्रों का उपहास. मन्दिर वालों

की ताड़ना टिकने नहीं पाती थी। वह अपने कार्य्य को जब तक पूरा नहीं कर लेते थे, तब तक उसीमें दत्तचित्त रहते थे।

श्रनन्तर उन्होंने कामनी काञ्चन में मन लगाया। सोचा कि ईश्वर की शिक्त को माया कहते हैं। इस माया ही से जगत् की सिष्ट हुई है। मान महामाया हो का स्वक्ष्य सब स्त्रियाँ हैं। इस लिये जगत को समस्त स्त्रियाँ हमारी माता हैं। उस दिन से स्त्रियों में उनका भाव हो गया। फिर विचारा कि रुपये पैसे से श्रहङ्कार वढ़ने के सिवाय और क्या परमार्थ सिद्धि हो सकती है। इन सब की वसुन्धरा पृथिवी से उत्पत्ति होती है, एवं श्रन्त में उसी में इनको मिल जाना है और इनका मृख्य स्थिर नहीं है, सब किएत है। फिर इनमें और मिट्टो में कितना श्रन्तर है, कुछ नहीं। इव्य सब श्रनथों का मृल है। ऐसा विचार कर, उन्होंने श्रपने रुपये गङ्गा जो में फेंक दिये और फिर कभी उनका स्पर्श भी न किया।

साधारण व्रत नियमादिक कर के प्रमहंस जी ने योग की छोर मन लगाया। दिल्लिश्वर में मिन्दर के समीप ही एक बहुत बड़ा वट वृत्त हैं। उसके नीचे पुष्पित वृत्त और लताओं की एक सुन्दर कुञ्ज बनी हुई थी। उसमें गङ्गा जी की रेती विछा कर. रामकृष्ण श्रारायन श्रीर साधन करने लगे।

तोतापुरी नाम के एक संन्यासी थे। उनसे संन्यास प्रहण कर, उन्होंने योग सीखने की श्रोर ध्यान दिया। जो विद्या तोता- गिरी ने वर्षों में सीखी थी, उसे रामकृष्ण ने कुछ दिनों ही में सीख लिया। कुछ दिनों में योग-सिद्धि के पश्चात् रामकृष्ण का शरीर मोटा हो गया श्रौर लोग इन्हें परमहंस जी कहने लगे। जब से उन्मत्तावस्था हुई थो, तब से पूजा का कार्य करने के लिये परमहंस जो के एक श्रात्मीय हास्यानन्द मुखोपाध्याय नियुक्त

हो गये थे ; किन्तु परमहंस जो की जब कभो इच्छा होती. शुद्धा-शुद्धि के विचार विना ही वे भी पूजा करने पाते ; किन्तु उनकी पूजा पद्धति सङ्गत पूजा न थो। कभो वे चँगर करते हो करते भावमग्न हो जाते और कभी घएटों पुष्प हो चढ़ाते रहते। स्रोत्रपाठ करने लगते तो उनको भो सहज में इतिथी न हातो। कभी कभी उनका भाव अघोरियों जैसा देखने में आता। मल-भूत्र का त्याग करने पर भी शरीर की शुद्धिका विचार नहीं होता। इसी समय से इनको भगवतो का प्रत्यत्त दर्शन वार वार होने लगा और ये अपनो शङ्काओं का समायान खयं कालो जो से करने लगे। यद्यपि पूर्वापेक्षा इनको दशा श्रच्छो थो, तथापि बीच में ये भावमझ हो जाया करते थे श्रौर घएटों वेसुघ हो पड़े रहते थे। वैद्य वायुरोग समभ कर तन्नाशक श्रीपिथ के उपयोग को व्यवस्था कराते त्रोर कोई काई इस रोग को निवृत्ति का उपाय स्त्रोसहवास को समभा, उसका ढङ्ग जमाते, किन्तु राम-कृष्ण प्रयम हो मान चुके थे - "स्त्रियः समस्ता स्तर्व देवि भेदाः।"

थोड़े दिनों के पीछे दिल्णेश्वर में एक विदुणी ब्राह्मणी श्रायो। उसके मस्तक पर भगवा वस्त्र श्रोर सुन्दर मुख पर तेज देखने से प्रतीत होता था कि सालात् जगद्म्बा धराधाम पर श्रवतीर्ण हुई हैं। रामकृष्ण ने उसे देखते ही "द्यामयो माँ।" कह कर पुकारा श्रोर वह भो 'प्रियवत्स' कह कर इनके निकट श्रायो। मातृदर्शन का सुख परमहंस जो को श्रोर पुत्रलाम का सुख ब्राह्मणी को प्राप्त हुआ। कहते हैं यह ब्राह्मणी शास्त्रार्थ करने में निपुण थो श्रोर ताँत्रिक श्रनुष्ठान को विधि खूव जानतो थो। बहुत दिनों तक यह परमहंस जो के पास रही श्रोर कई प्रकार के ताँत्रिक श्रनुष्ठान इसने उनको सिखलाये।

मन्दिर को मालकिन रासनिश के जामाता वावू मथुरानाथ ही एक प्रकार उनके काय्यों के सम्पादक थे। इस लिये वहुधा मन्दिर का प्रवन्ध वही किया करते थे। मथुरानाथ सं पहिले पहिल उक्त विदुषी ब्राह्मणो ने कहा कि परमहंस जो साधारण पुरुष नहीं है, पर उनको उस समय विश्वास नहीं हुन्रा। वह लोगों के कहने के अनुसार उनको रोगो समक्त कर, कलकत्ते के एक प्रसिद्ध वैद्य के पास चिकित्सा कराने को ले गये। वहाँ पर उन्होंने श्रतुभवो वृद्ध वैद्य से सुना कि " यह रोगो नहीं कोई योगी है। तब से बावू साहव की कुछ कुछ इधर भिक्त होने लगी। परन्तु इधर परमहंस जो के कार्यों से मन्दिर में हलचल मच गयी। कारण कि परमहंस जी, जो पृष्प नैवेद्य आदि काली जो के समर्पण के निमित्त आते, उनको प्रतिमा पर न चढ़ा. भावावेश में श्रपने ऊपर चढ़ा लेते श्रौर नैवेद्य को खा लेते। कभी काली जो की पूजन सामग्री से विल्ली को पूजने लगते। यह देख मन्दिर के प्रवन्धकत्ती ने इनका मन्दिर में जाना वन्द कर दिया, पर यह लड़ भिगड़ कर, भोतर गये विना न मानते थे। इस पर मथुरानाथ वावू ने उनको रोकने के लिये कड़ा पहरा मन्दिर के द्वार पर विठा दिया। पर एक दिन मथुरानाथ ने परमहंस जो के श्रलोकिक स्वरूप को देख कर, उनको शङ्कर समभा श्रौर उस दिन स्ने वे पिता जो कह कर, उन्हें पुकारंने लगे। रासमिण भी इनको कई अलौकिक वार्ती को देख कर, समक गयो कि यह कोई वड़े महापुरुष हैं श्रौर उनमें भक्तिभाव रखने लगी। उनके लिये मन्दिर में आने जाने की रोक टोक न रहो। इधर प्रगाढ़ भिक्तभाव के साथ परमध्स जी की मनो-वृत्तियाँ शान्त होने लगीं श्रीर समदर्शिता वढ़ने लगी। इस प्रकार क्रम से वह साधन दशा से श्राह्म दशा में पहुँ वे।

ईसवी सन् १८६६ में ब्रह्मसमाज के प्रचारक यात्रू केशवचन्द्र सैन जो दिल्लिश्वर के समोप एक वाटिका में जा कर रहे। परमहंस जो की वड़ाई सुन वे एक दिन उनके पास गये और उनका ईश्वरानुराग, अत्युच्छान और दृढ़ घारणा देख कर. चमत्कृत हुए और इनके उपदेश से अपने को धन्य माना। तव से बावू साहय नित्य परमहंस जो के पास जाते और कभी कभी इन्हें अपने बङ्गले पर ले जाते थे। इसका फल यह हुआ कि ब्रह्म-समाज के नेता बाबू केश उचन्द्र पहिले जैसे केश्वचन्द्र न रहे, उनके विचार बदल गये और वे निराकार को अपक बक्तृता देने के बदले साकार ब्रह्म के अनुरागो हो गये।

सब से प्रयम बाबू केरा ग्रच द सेन ने परमहंस जो की योग्यता को प्रसिद्धि को। उन को उप देश प्रशालों को प्ररां ना छोर कुछ उप देशों का निदर्शन उन्होंने संबाद रहों में छ रवाया। उसे पढ़ कतकते के सहस्रों शिक्तित नरनारियों को परमहंस जो के छाश्रम में भोड़ लगने लगो। इन के सरल छोर प्रभावशालों उप देश की बङ्ग में धूम पड़ गयो। कितने हो नास्निक उप देश सुन श्रास्तिक होगये और कितने हो कठोर हृदय नम्र हो गये। शिक्तित पुरुषों के हृदय में जो ब्राह्म समाज की शिक्ता ने विप वृद्धा बोया था, वह परमहंस जो के उप देशों से निर्मून हो गया।

ईसवी सन् १८८५ में उनके गले में पीड़ा हुई और होते करते वहाँ घाय पड़ गया। कलकत्ते के प्रसिद्ध डाक्टर महेन्द्र-लाल सरकार जैसे वैद्यों को चिकित्सा से भो उपकार न हुआ। डाक्टर साहव ने कहा कि आप वोलना वन्द कर दें तो रोग आराम हो जाय, पर यह परमहंस जो से कव हो सकता था। वे कालो जो को स्तुति और शक्षों को उपदेश निरन्तर देते रहे। समाधिस होने के सिवाय वे चुप न होते और कहते थे कि इस चाणभङ्गुर शरीर से किसी का जितना उपकार हो जाय उतना ही श्रच्छा है।

ता० १३ श्रगस्त सन् १८८३ ई० की रात को दस वजे तक वे वोलते थे, श्रनन्तर उन्होंने ऐसी समाधि लगाई कि भक्तों के बार बार रोने से भी नहीं उतरी। कई घएटों की परीक्षा के पश्चात् शिष्यों ने समक्षा कि परमहंस देव ब्रह्मपद को प्राप्त हुए।

परमहंस जी का चिरित्र वड़ा पिवत्र था। ऐसा योग्य सिद्ध पुरुष इस देश में वहुत दिनों से नहीं हुआ। विदेशीय पिएडत मैक्स मूलर ने भी परमहंस जी के विषय में एक पुस्तक अड़रेज़ी में लिखी है। सत्य तो यह है कि विना पढ़े किस प्रकार भिक्त भाव से पुरुष ऊँचे स्थान पर पहुँच सकता है, इस विषय में रामकृष्ण देव का निर्मल चिरित्र उदाहरण है। वाबू मथुरा नाथ पच्चीस सहस्र वार्षिक आय की सम्पत्ति इनके नाम कराते थे, पर इन्होंने स्वीकार नहीं की। परमहंस जी एक सादा बख़ शरीर पर रखते थे, बहुधा नग्न रहते थे। उनके उपदेश का ऐसा अच्छा ढङ्ग था कि वे चलते, फिरते, उठते, बैठते, जो कुछ अपनी अमृतमय रसीली बाणी से कहते थे, सो सब के मन में समा जाता था।





नानक के किसी किसी जीवनी लेखक के मतानुसार उनका नाम "नानक" इस लिये पड़ा कि उनका जन्म निव्हाल में नाना के घर में हुआ था। पर कोई कोई इस नामकरण का कारण यह भी वतलाते हैं कि उनकी बड़ी बहिन नानकी थी, श्रतः उनका नाम नानक रखा गया। जो हो, इस बात के सत्यासत्य की परीचा के लिये श्रव कोई साधन उपलब्ध नहीं है।

कहा जाता है नानक एक ही वर्ष की श्रवस्था में खड़े होने लगे थे श्रौर उनके दाँत निकल श्राये थे। जब यह वैठते तो टाक्नों पर टाङ्गेरख कर वंठते थे श्रोर गुनगुनाया करते थे। पाँच वर्ष को श्रवस्था होने पर, ये श्रवने सङ्गो साथियों को धम्मों पदेश करने लगे थे श्रोर घर में जो कुछ पैसा रुपया मिलता उसे स्वयं व्यय न कर, दोन दुखियों को दे दिया करते थे।

सन् १५३३ में नानक जब सात वर्ष के हुए, तब वे लिखना पढ़ना सोखने के लिये एक पाठशाला में विठलाये गये। पहिले दिन गुरु ने इन्हें जब पढ़ाया और याद कराना चाहा; तब ज्ञानी नानक ने उनसे कहा—" जो इस हिसाब किताब के चक्कर में पड़ता है, वह इस भवसागर से नहीं पार होता। मुभे तो आप भगवत-स्तुति पढ़ाइये। मैं तो यहां कहूँगा कि आप भो इस जगड़पाल को छोड़, उस विद्या को पढ़िये जो परलोक में सहा-यक हो।"

श्रान्तर नानक संस्कृत पढ़ने के लिये सं० १५३५ में, पं० ब्रज-नाथ जो के पास भेजे गये। पिएडत जो ने श्रोंकार का श्रकार लिख कर, इन्हें पढ़ाना चाहा। ज्ञानी वालक ने उसका श्रर्थ जानना चाहा। इस पर पिएडत जो ने उपेत्वा के साथ कहा— "वालकों को श्रारम्भ में इसका श्रर्थ नहीं वतलाया जाता। यदि तुम जानते हां तो वतलाश्रो।" पिएडत जो का उत्तर सुन नानक ने ऐसा सुन्दर श्रोर गूइ श्रर्थ कहना श्रारम्भ किया, जिसे सुन पिएडत ब्रजनाथ जो को श्राश्चर्य हुश्रा।

नानक पन्द्रह वर्ष के हो गये थे। एक दिन घर में निमक नहीं रहा था। निमक लाने के लिये पिता ने नानक को छाज्ञा दी। साथ हो यह भी कह दिया कि 'देख भाल कर उत्तम वस्तु लाना।' नानक जी चल दिये। छागे बढ़ कर देखा कि अभ्यागत भिच्नुकों की एक मगडली पड़ी है। छापने मन में सोचा इससे वढ़ कर उत्तम वस्तु कहाँ मिलेगी श्रीर पास का सारा द्रव्यसाधु-मण्डली के भोजनोपचार में व्यय कर डाला।

पुत्र को रीते हाथ आते देख और सारा हाल सुन, पिता ने नानक को अनेकों कटु वाक्य कहें, किन्तु नानक ने उन पर ध्यान भी न दिया।

कहा जाता है कि नार्नक जब भावन्तरित होते. तब उन्हें निर्जन स्थान श्रव्छा लगता श्रीर जन समुदाय उदासोन । वे बहुधा श्रकेले बन को आर चले जाते थे और घग्टों वहाँ एकान्त में भगवद्भिक्त में निमय रहते। उनकी घएटों की श्रजुपस्थिति पिता के विराग का कारण होती श्रीर उनकी पुत्र के खोजनं में कप्ट भी उठाना पड़ता। जब वे अपने प्त्र के गृहस्थी के पद के ्र विरुद्ध स्वभाव से तङ्ग हुए ; तव उन्होंने नानक को उनके वहनोई जयराम के पास खुलतानपुर भेज दिया। जयराम ने नानक की नवाव दौलत प्रलीख़ाँ के मोदोख़ाने में नौकर करा दिया। श्रनन्तर सं० १५४५ में नानक का विवाह सुलदमी नाम की एक कन्या के साथ करवाया गया। विवाह होने के छः वर्ष उपरान्त नानक की स्त्री के गर्भ से वालक हुआ ; जिसका नाम श्रीचन्द्र रखा गया। श्रीचन्द्र ही उदासी पन्थ के प्रवर्चक हैं। कुछु दिनों वाद सुलदमी की कोख से एक और पुत्र जन्मा। यह सुसंवाद सुन, नानक के पिता प्रसन्न हुए श्रौर उन्होंने विचारा कि 'नानक रास्ते पर आ गयां पर नानक सांसारिक कर्म करते तो थे, पर उनमें लिप्त नहीं होते थे। सब कर्म करते हुए वे ईश्वराराधन में ज्यों के त्यों संलग्न थे श्रीर धम्मीपदेश दिया करते थे।

नानक की लड़कपन से ईश्वर में दृढ़ निष्ठा थी और वे सात पाँच को ईश्वर न मान, एक ही ईश्वर मानते थे। एक वेर सुलतानपुर के कृाज़ियां ने वहाँ के नवाव दौलतश्रलीख़ाँ से नानक की चुग़ली खायो श्रोर प्रस्ताव किया कि नानक को यदि किसी मत से द्वेष नहीं है श्रीर वह सब ध्रम्में को समान समभता है; तो हमारे साथ मसजिद में नमाज़ पढ़े। नानक इस पर राज़ी हो गये श्रीर उन कृाज़ियां को लिजत होना पड़ा।

होते करते संवत् १५५६ उपस्थित हुआ। यहां नानक के
गृहस्थाश्रम त्यागने और सम्पूर्ण रीत्या साधु-आश्रम श्रहण करने का
चिरस्मरणीय वत्सर है। उन्होंने अश्रुमुखी स्वधर्मपत्नी और घर
वालों के विलाप पर ध्यान न दे, साधु वेष धारण किया और
मरदाना नामक एक भृत्य को साथ ले, वे भ्रमण करने के लिये
घर से निकले। पञ्जाब के अनेक नगरों में घूमते फिरते वे
काशी, प्रयाग होते हुए वङ्गाल में गये। वहाँ से अनेक नगरों में
घूम फिर कर वे कामरूप देश में पहुँचे। इसी प्रकार वहाँ से
लीटते समय अनेक नगरों में होते और उपदेश देते हुए, वे सुलतान पुर लीट आये।

संवत् १५६७ में उन्होंने वाला एवं मरदाना के साथ दिल्ल प्रान्त की यात्रा की। गुजरात के अनेक नगरों में होते हुए वे भारत की दिल्लिण सीमा अतिक्रम कर. मक्का में पहुँचे। पैदल चलने के कारण वे वहाँ की प्रधान मसजिद के पास उस और पैर कर के, लेट रहे। इतने में एक मुसलमान आया और उसने इन्हें दरगाह की ओर पैर कर, पड़े देख, बहुत बुरा माना और यहातद्वा वाते कहीं। जब तक वह बकता रहा, तब तक नानक चुपचाप रहे। अन्त में जब वह चुप हुआ; तब वे बोले-'मैं जिस और पैर करता हूँ उस ओर ही ईश्वर की दरगाह देखता हूँ। क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है।" लोग यह भी कहते हैं कि नानक

जिस श्रोर पैर करते उधर ही दरगाह घूम जाती थी। जो हो येगी श्रौर भगवद्भकों में वड़ी सामर्थ्य होती है। यदि ऐसा हुश्रा हो तो श्राश्चर्य नहीं। श्रनन्तर क़ाज़ी ने नानक से पूँछा श्राप हिन्दू हैं कि मुसलमान ? इस प्रश्न के उत्तर में नानक ने नीचे लिखा दोहा पढ़ा:—

> हिन्दू कहों तो मारिये, मुसलमान भी नाहि। पाँच तत्व का पूतला. नानक मेरा नाम।

इस पर वह चुप रह गया। नानक वहाँ से चल कर, मदीने में पहुँचे श्रीर वहाँ वाले भो इनके उपदेश को सुन चिकत हुए। श्रनन्तर नानक ईरान, फारस रूम श्रादि देशों के श्रधिवासियों को श्रपने उपदेशों से परितृप्त करते हुए वगृदाद पहुँचे। वगृदाद का ख़लीफ़ा, नानक की गुणावली पहले ही से सुन चुका था। श्रतः उसने इनका वड़ी धूमधाम से श्रागत स्वागत किया। नानक का उपदेश सुनने पर तो उसके श्रानन्द की सोमा न रही श्रीर वह श्रपने को कृतकृत्य मानने लगा। चलते समय ख़लीफ़ा ने उनको एक वहुमूल्य लम्बा कुर्ता भेंट किया, जिस पर कुरान की श्रायते विनावट में लिखो गयी थीं। यह कुर्ता पञ्जाव के कावलासिंह के घर में श्रभी तक सुरित्तत है। नानक पन्थ के शिष्य प्रशिष्य प्रति वर्ष इसके दर्शन कर पूजन करते हैं। वगृदाद में नानक का एक स्मृतिचिन्ह श्रभी तक विद्यमान है श्रीर वहाँ इनकी मानता 'नानक पीर" के नाम से श्रभी तक होती है।

वग्दाद से नानक रूम तथा ईरान में गये श्रौर वहाँ से वे दुख़ारा पहुँ चे। यहीं पर उनका साथी मरदाना मरा। यह नानक क़ा चड़ा प्रिय साथी था। नानक जो भजन वनाते. उन्हें यह वीणा पर गाया करता था। संवत् १५७६ वि० में नानक की सुदूर देशों को यात्रा पूरी हुई श्रीर वे श्रपने घर कर्त्तारपुर पहुँ चे, यह कर्त्तारपुर ऐरावतो नदी के तट पर है। नानक ने श्रपना शेप जीवन यहीं विताया।

नानक कत्तरिपुर में जिस घर में रहते थे, उस घर के पास उन्होंने एक धर्मशाला या अतिथिशाला भी निर्माण करवायी थी। कत्तरिपुर में यह श्रभी तक खड़ो है श्रीर वहाँ वाले इसे ''डेरा वावा नानक" के नाम से प्रख्यात करते हैं।

नानक का उपदेश धर्ममय होता था। उनके समय में सिक्ख जाति के आचार विचार में कुछ भी अदल वदल नहीं हुई किन्तु उनके शिष्यों का उन पर पूरा विश्वास था। नानक एक निरिम्मान और सच्चे भगवद्भक्त थे। उनके रचे पदों में भगवान की प्रशंसा और अपनी अिक अनता टपकी पड़ती है। उनके एक भजन का आरम्भ यों है :—

### "तु है निरद्वार, नानक वन्दा तेरा।"

एक दिन लहना नामक एक खत्रो एक देवी के दर्शनार्थ जा रहा था। मार्ग में उसकी नानक से भेंट हुई। लहना ने नानक के उपदेशमय वाक्य सुने। उसे उन वाक्यों को सुन नानक में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उसने देवी के दर्शनों के लिये जाने का विचार छोड़ दिया श्रीर वह नानक के पास रहने लगा। नानक ने लहना को श्रपने पन्थ में दीचित कर उसे श्रपना शिष्य बनाया। उन्हींने उसका नाम श्रद्धद गुरु रखा श्रीर इसीको गद्दो पर विठाया। गुरु नानक ने इसकी कई बार

परीचा ली थी श्रीर यह प्रत्येक परीचा में गुरु नानक के पुत्रों से वढ़ कर सफल हुत्रा था।

संवत् १५६० वि० को कार्त्तिक वदी १३शो को. नानक की जननो चल वसी। जननो को मरे वोस ही दिन हुए थे कि नानक के पिता भी परलोकवासो हुए। माता पिता के लोका-न्तिरत होने के छुः वर्ष वाद, नानक गुरु ने ६६ वर्ष १० मास की अवस्था में, संवत् १५६६ की आश्विन वदी १०शी को शरीर स्थागा। शरीरत्यांग के समय तक उनकी वाणो से धर्मीपदेश निकलता रहा।

नानक हिन्दू मुसलमानों में भेर नहीं मानते थे। यही कारण था कि हिन्दू मुसलमान दोनों जातियाँ उनको पूज्य समक्त मानती थीं। जब गृह नानक ने शरोर त्याग दिया: तब उनके शिष्य एवं मानने वाले हिन्दू मुसलमानों में इस वात का क्रगड़ा उत्पन्न हुआ कि नानक के शव का अन्तिम संस्कार क्यों कर हो। हिन्दू तो उनके शव को भस्म करना चाहते और मुसलमान उसे ज़मोन में दफ़नाया चाहते थे। जब क्रगड़ा बढ़ने लगा, तय उनमें से एक चतुर मनुष्य ने वह चादर उतारी जो उनके शरीर पर पड़ी थी; किन्तु चादर उठाने पर, उनका शव न दिखलाई पड़ा। तब उन लोगों को वड़ा आश्चर्य हुआ. और उन्होंने उस चादर के दो दुकड़े कर, उसे आपस में बाद लिया। एक दुकड़ा हिन्दुओं को दूसरा मुसलमानों को मिला। हिन्दुओं ने उस दुकड़ें को जलाया और मुसलमानों ने उसे दफ़नाया।

कत्तीरपुर में श्रव तक मुसलमानी द्वारा निर्मित नानक का समाधि मन्दिर वर्त्तमान है। प्रतिवर्ष वहाँ मेला होता है। गुरु नानक ने श्रपने शिष्यों को जो उपदेश दिये थे, शिष्यों ने उनको संग्रह कर, उसका 'श्रादि ग्रन्थ' नाम रख कर, तयार किया। उसे सिक्ख "ग्रन्थ साहव" कहते हैं श्रीर 'वेदभगवान्' की तरह उसे मानते हैं।

"श्रादि ग्रन्थ" में नाना प्रकार के रागों में उपदेशपूर्ण गीत हैं। "ग्रन्थ साहव" में गुरु नानक के श्रातिरिक्त उनके शिष्यों की रचनाएँ भी संग्रहीत की गयी हैं।

नानक पञ्जावो थे। वे जिसे अपना शिष्य करते, उसे वे सिख कहते थे। सिख शब्द 'शिष्यं का अपभ्रंश है। इसीसे उनके पन्थ के लोग सिक्ख के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस पन्थ में दस गुरु हो गये हैं। उनके नाम यथाक्रम नीचे दिये जाते हैं।

१ गुरु नानक ६ गुरु हरगोविन्द ।
 २ गुरु श्रद्धद ७ गुरु हरराय ।
 ३ गुरु श्रमदास ६ गुरु तेगवहादुर ।
 ५ गुरु श्रर्जुन १० ग्रह गोविन्द ।

गुरु रामदास जी ने श्रमृतसर "गुरु द्रवार" की प्रतिष्ठा करायी थी। गुरु गोविन्द सिंह वड़े वीर थे, इनके वाद श्रौर कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिला जो नानक की गद्दी को शोग्ति करता।

श्रादि ग्रन्थ या ग्रन्थ साहव के श्रादि भाग को 'ज़र्यजी'' कहते हैं। निष्ठात्रान् ब्राह्मण जैसे गायत्री का ज्ञप किये विना जल ग्रहण नहीं करते; वैसे ही सिक्ख लोग जर्यजी का जब तक कुछ श्रंश पाठ न करलें तब तक श्रीर साँसारिक काम नहीं करते। जयजी का सारा भाग श्राध्यात्मिक भावों से भरा है। उदाहरण स्वरूप हम उसके एक पद का श्रर्थ नीचे देते हैं। "परमात्मा-सत्यखरूप है। उसीका नाम सत्य एवं उसके भाव श्रानन हैं। उससे जो प्रार्थना की जाती है, प्रार्थी को उसकी प्रार्थित वस्तु प्राप्त होती है।" ईश्वर की प्राप्ति क्यों कर हो? इस प्रश्न के उत्तर में नानक ने कहा है—"परमात्मा की महिमा जिसके मुख से श्रुच्छी लगे, उसके मुख से सुनने से; नित्य प्रातः काल परमात्मा का सत्य नाम लेने एवं उसकी महिमा पर विचार करने से; जीव को कर्म द्वारा पाश्चमौतिक शरीर मिलता है और ज्ञानक्रप वस्तु को लच्य करने से मोज्ञ होती है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर, द्रष्टा सत्य और दृश्य भी सत्य सत्य प्रतीत होने लगते हैं।"

नानक के वनाये 'सौद्र रास' सायंकाल को और 'कीर्त्ति सोहिला' सोने के पूर्व पढ़ने योग्य हैं। 'भोग की बानी' में भगवान की प्राप्ति के उपाय वतलाये गये हैं और अनेक उपदेश हैं। "प्राणसाङ्गलि" प्रन्थ में अनेक कार्यों की विधि और निपेधों का उल्लेख है।





🖄 🕸 🌺 म्यइं प्रदेश के अन्तर्गत पूना नगर से ६ कोस उत्तर पश्चिम देहु नामक एक ग्राम है। सन् १६०८ ई० में साधु तुकाराम का जन्म इसी ग्राम में हुआ था। तुकाराम के विता का नाम बहेला जी था श्रीर यह में।रे उपाधि घारो श्रद्ध थे। वाणिज्य द्वारा वे जीविका निर्वाह करते थे। तुकाराम को माता का नाम कनक वाई था। कनक वाई पतिव्रता स्त्री थो। उमर अधिक हो जाने पर जय कनक याई के कोई सन्तान न हुई. तय पति-पत्नी दोनों सदा उदास रहने लगे। वे दोनों पुत्र-लाभ की कामना से श्रपने कुल देवता की श्राराधना किया करते थे। ईश्वर के श्रनुग्रह से कनक वाई गर्भवती हुई श्रीर क्रमशः उसके तीन पुत्र श्रीर एक कन्या उत्पन्न हुई । उपेष्ठ पुत्र का नाम शान्त जी, मध्यम पुत्र का नाम तुकाराम श्रौर कनिष्ठ का कन्हैया रखा गया। बहेला जो का व्यवसाय साधारण रीत्या भलो भाँति चलता था। जो कुछ श्राम-दनी होती थी ; उस का कुछ अंश तो वे सिञ्चत करते और कुछ श्रंश से घर का काम भन्धा चलाते थे। शेष भाग वे व्यापार एवं धर्मार्ध कामों में व्यय करते थे।

वृद्ध होने पर जव वहेला जी की विषय लालसा कत हुई तब उन्होंने सारा कामकाज अपने ज्येष्ठ पुत्र शान्त जी को सौंपना चाहा, किन्तु शान्त जी सचमुच शान्ति प्रकृति थे. श्रतः उन्होंने सांसारिक सञ्सटों में फँसना स्वीकार न किया। उस समय तुकाराम की श्रवस्था केवल तेग्ह वर्ष की थी। वड़े भाई ने जब घर का भार उठाना श्रस्वोकार किया। तब तुकाराम ने उसे सहर्ष स्वोकार कर, पिता को सन्तुष्ट किया। थोड़ो श्रवस्था में गृहस्थो का भार उठा लेने पर भो, तुकाराम ने वड़ी योग्यता के साथ निर्वाह किया। व्यापार में उन्होंने यथेष्ठ प्रतिष्ठा एवं विश्वास उपार्जन किया। श्रतएव थोड़े हो दिनों में तुकाराम ने वहुत सा धन पैदा कर लिया।

तुकाराम के दो विवाह हुए थे। एक स्त्री का नाम रुक्मी वाई श्रीर दूसरी का ज़ोजा वाई था। संसार में माता, पिता, पत्नो, सुहृद, श्रात्मीय, धन. मान. स्वास्थ्य श्रादि किसी वात का तुकाराम को स्रभाव न था। किन्तु ये सारी सुख-सामप्री बहुत दिनों तक न रह सकीं। तुकाराम के जिस संसार रूपी समुद्र में इतने दिनों तक सौमाग्य रूपी ज्वार त्राती थी, उसी में त्रव भाटा का आरम्भ हुआ। सत्तह वर्ष को अवस्था में पदार्पण करते ही तु काराम के पिता माता की मृत्यु हुई। तुकाराम के मालापिता के वियाग के आँ सू अभी सूखने भी नहीं पाये थे कि उनकी वड़ी भौजाई भी चल वसी। उस समय तुकाराम केवल श्रठारह वप के थे। शैशवावस्था ही से तुकाराम ईश्वरमक्त थे श्रीर साधु सेवा किया करते थे। माता पिता का स्नेह श्रीर घरेलू काम धन्धे उनके इस श्रवुष्ठान में वाधा डालते थे, किन्तु मातापिता एवं भौजाई की मृत्यु के श्रनन्तर, तुकाराम के मन में साँसारिक विषयों के प्रति वेराग्य उत्पन्न हुन्ना और उनका मन भगवद्भिक की श्रोर श्राकर्षित हुशा। जिस समय वे संसार कर्ण समुद्र के भँवर में पड़ डूबना चाहते थे. उसी समय वे श्रात्म-रत्ता के लिये श्रपने कुल देव विद्वल नाथ जी के मन्दिर में जा कर भगवान की सेवा कर, दिन व्यतीत करने लगे।

कुछ दिनों तक मन्दिर में रह कर, भगवद् सेवा करते रहने पर, उनके मन में भक्तरस से परिपूर्ण पुस्तकें पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुइ । किन्तु व्यापार चलाने के लिये उन्होंने जो कुछ लिखा पढ़ा था, वह इन पुस्तकों को समभने के लिये पर्याप्त न था। स्रतः उन्हें फिर से विद्याभ्यास करना पड़ा । भिक रसात्मक पुस्तकें पढ़ने से जैसे जैसे उनका मन भगवदाराधन की श्रोर श्राकर्षित होताथा, वैसे ही वैसे उनका मन साँसारिक विषय वासनार्श्नों से विरक्त होता जाता था। स्वामी को व्यापार की स्रोर से उदासीन श्रौर चेसुध देख, तुकाराम के नौकर चाकर उनके मूलधन तक को . हड़पने लगे। तुकाराम के व्यवसाय को उत्तरोत्तर श्रवनति देख श्चन्य व्यवसाइयों ने उनके साथ दैन लैन वन्द कर दिया। श्रतः धीरे धीरे तुकाराम ऋण जाल में फंसने लगे। यहाँ तक कि उन-को अन्न का कप्रभी भोगना पड़ा। इतने में उनकी पहली स्त्री रुक्मी बाइ का भी देहान्त हो गया। तुकाराम ने उसके गहने वेच कर कुछ रुपये इकट्टे किये और उनसे, चाँवल, आलू, मसाले श्रादि मोल लिये श्रौर श्राम से कुछ दूर हट कर, बाज़ार के पास वे एक छोटी सी दूकान खोल कर वैठ गये। ग्राहक लोग अत्यन्त श्रलप मुख्य पर जो चाहते ले लेते, पर तुकाराम को इसकी तिल भर भी चिन्तान होती श्रौर न वे कुछ बोलते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में तुकाराम की पूञ्जी चुक गयी। उनके मन में दया श्रीर धर्म भरा हुश्रा था, श्रतः उनके लिये व्यवसाय करना महा कठिन काम था। दीन दरिद्र एवं गुएडे लोग, जब कोई

वस्तु माँगते, तव देनी अनदेनी वस्तु का विचार न कर. तुकाराम भट उस वस्तु को माँगने वाले को टे दिया करते। महोपति ने लिखा है कि तुकाराम दूकान पर वैठ अर, निरन्तर हरिनाम कीर्त्तन किया करते थे। श्राहक को देख तुकाराम विचारते कि यदि इसे मूल्य से कम वस्तु दी तो पाप होगा. श्रतः श्राहक जितनी वस्तु माँगे उतनी उसे देनी चाहिये।

ं जीजा वाई स्वामी की यह दशा देख चिन्तित हुई। उसने एक दिन तुकाराम के पास बैठ कर कहा - 'स्वामिन्! तुमने विद्वलनाथ जी के चरणों में अपना मन अर्पण किया है, इससे विशेष चति नहीं, किन्तु तुम ठग गुगडों पर दया कर, दारिद्यू को घर में बुलाते हो, इसकी मुक्ते वड़ी चिन्ता है। जो हट्टेकट्टे और काम काज करने योग्य हैं, उन पर दया कर उन्हें विना मूल्य द्रव्य देने से क्या लाभ ? तुम्हारी गाँठ में तो फूटी कौड़ी भी नहीं श्रीर तुम दूसरे का धन कौड़ियों के मोल दया-पर-चश हो वहाये जाते हो ! मैं वालवचों सहित कड़ाके कर कर के दिन विताती हूँ। ऋणी होने के कारण में मारे लजा के श्रपना मुँह लोगों को नहीं दिखला सकती। श्राप इस श्रोर ध्यान क्यों नहीं देते श्रीर हम लोगों पर दया क्यों नहीं करते ? जो हुआ सो हुआ। मैं ऋण लेकर , कुछ द्रव्य एकत्र किये देती हूँ, तुम उससे फिर व्यवसाय करो। किन्तु इस वार दया-पर-वश हो इस धन को भी न उड़ा देना, मैंने श्रपने लोगों के मङ्गल के लिये ही ये बातें कहीं हैं।"

१ महीपित ईसा को श्राठारवीं श्रातान्दीं के मध्य में प्रादुर्भूतं हुए थे। इनकी बनाई तीन पुस्तवें हैं जिनके नाम हैं; 'भक्त जीलामृत' 'भक्तिवजय' श्रीर 'सन्तविजय' ये पद्ममय ग्रान्य । इन्ही ग्रान्थों से तुकाराम की जीवनी संग्रह की गयी है।

स्त्री के उपदेश वाक्य सुन कर श्रीर धन लेकर, तुकाराम घर से वाहर निकले। उसी समय तुकाराम के ग्राम वालं व्यवसाय के लिये वालेघाट नामक त्राम को आर जा रहे थे। तुकाराम भी उनके साथ हो लिये स्रोर वहाँ उन्होंने स्रनेक द्रव्य वेचे श्रीर मोल लिये। अनन्तर घर को ओर लौटे। इस बार तुकाराम को कुछ लाभ हुआ था, किन्तु वह लाभ का धन तुकाराम के घर तक न पहुँच पाया। घर आते समय, रास्ते में तुकाराम को एक ब्राह्मण दिखलाई पड़ा, जिसं उसके ऋणदाता, ऋण चुकाने के लिये श्रपमानित कर मारपोट रहे थे। उसकी कातर वाणी सुन, तुकाराम का हृदय दया से आई हो उठा और उन्होंने ब्राह्मण के निकट जाकर उसका सारा हाल सुना। उसकी दुःख कहानी सुन तुकाराम से न रहा गया और उनके पास जो द्व्य था वह ब्राह्मण को दे डाला श्रीर श्रपनो दुर्व्यवस्था पर तिल भर भी दृष्टियात न किया । ब्राह्मण ऋण से छुटकारा पा कर, श्रपने घर गया श्रौर तुकाराम रीते हाथ घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने के पहिले ही इस घटना का हाल जोजा बाई को विदित हो गया था। खामी को रीते हाथ आते देख, जीजा वाई के क्रोध की सोमान रही। धनहीन दिगद्र को वैसे ही श्रद्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, तिस पर स्वामो का ऐसा व्यवहार देख, जीजा वाई ने क्रांघ में भर तुकाराम को श्रानेक गालियाँ दीं। घर में कोलाहल सुन श्रड़ोसी पड़ोसी तुकाराम के घर में एकत्र हो गये। तब जीजा वाई, तुकाराम को दिखला कर कहने लगी—''जान पड़ता है, पूर्वजन्म का यह मूर्ख हमारा बैरो है श्रीर हमें दुःख देने के लिये ही इस जन्म में यह हमारा पति हुआ है। अब हम किस प्रकार पेट पालें ? वालबचे जिस समय भूख लगने पर, कातर क्रन्दन करते हुए, भोजन के लिये माँगेंगे ; उस समय मैं उन्हें

च्या दूँगो ? मैं मर जातो तो ही अच्छा था। न जाने कय मुक्ते इस मूर्ख से छुटकारा मिलेगा। विद्वल ! तुमको भो धिकार है।" पड़ोसियों में से एक छो ने जोजा बाईसे कहा—"वहिन ! तुम अपने स्वामी को मूर्ख वर्तला कर, स्वयं क्यों ज्ञानहीना वनतो हो ? पतिमक्ति करना तो जहाँ तहाँ रहा; पति को गालियाँ तो मत दो।" इस पर जीजा वाई ने कहा—"वहिनी! विना काम पड़े कोई किसी का हाल नहीं जान सफता।

तुकाराम की यह दशा देख, उनके भाई कन्हैया ने हिस्सा वाट किया। पैतृक सम्पति बाटते समय तुकाराम को क्छ दस्तावेज़ें मिलीं। तुकाराम चाहते तो उन दस्तावेज़ों के रुपये वसूल कर सकते थे. पर उन्होंने इस भन्भट में पड़ना श्रच्छ। न समक्त, उन दस्तावेजों को पानी में डुयो दिया। जीजा वाई को जय यह हाल मालूम हुआ, तव वह अत्यन्त कुपित हुई और खामो का फिर तिरस्कार किया। स्त्री को भत्संना सुन, कोमल-मित वालकों की तरह तुकाराम ने हंस कर उस वात को उड़ा दिया। फिर स्त्री से कुछ कहे सुने विना हो, वे श्रालन्दि नामक स्थान की ओर चल दिये। श्रालन्दि, देहुग्राम से एक कोस के ब्रन्तर पर इन्द्रायणी नदी के तट पर ब्रवस्थित है। इसी स्थान पर ६०० वर्ष पूर्व ज्ञानदेव नामक एक साधु रहा करते थे। वहीं उनकी समाधि भो थी। ज्ञानदेव का साधना सान. तुकाराम को श्रच्छा प्रतीत हुआ। जिस समय तुकाराम उस स्थान में विचरण कर रहे थे, उसी समय एक किसान, श्रपने खेत को रखवाली के लिये एक मनुष्य को खोजता हुआ वहाँ जा निकला और तुकाराम से बातचीत की। तुकाराम ने सोचा विना मृल धन लगाये जो मिले वही लाम । यह सोच वे किसान की वात पर राज़ी होगये। किसान ने पारिश्रमिक स्वरूप श्राध

मन नाज देने की प्रतिक्षा की। तुकाराम खेत की रखवाली के लिये, वीच खेत में मचान के ऊपर वैठ खेत ताकने लगे तुकाराम निर्जन स्थान में वैठ, वड़े प्रसन्न हुए श्रौर सहर्प विद्वलनाथ का नाम की चैन करने लगे। उधर अनेक पद्मी एवं पशु आ कर खेत चरने लगे। एक दिन किसान ने आकर यह लीला देखी और वह तुकाराम पर वहुत कुद्ध हुआ। किसान को कुपित होते देख. तुकाराम ने उससे कहा- "इन चूधातुर प्राणियों को तुम्हीं बतलाश्रो में क्योंकर हटा सकता था ?" किसान ने चित पूर्ण करने के लिये स्थानीय पञ्चायत में जा कर फरियाद की। पञ्चायत ने निर्णय किया कि अन्य वर्षों में जितना अञ्च उस खेत में उत्पन्न होता था, उससे जितना श्रन्न कम उतरे, उसकी घटो तुकाराम दे। अनन्तर नाज काटने पर किसान ने देखा कि उसके खेत में अन्य वर्षें। की अपेता इस वर्ष अधिक नाज उत्पन्न हुन्ना है; किन्तु किसान ने यह वात किसी से नहीं कही। तुकाराम के किसी प्रतिवेशी को यह हाल मालूम हो गया श्रीर उसने सारा हाल पञ्चों से कह दिया। पञ्चों ने विचार कर, निर्णय किया कि खेत में जितना नाज श्रधिक उत्पन्न हुआ है, वह तुकाराम को मिले। तुकाराम वहुत सा नाज पा कर और उसे वेच कर घर गये और उस धन से अपनी लड़िकयों के विवाह किये।

तुकाराम के तीन कन्या और दो पुत्र थे, कन्याओं ते नाम थे-गङ्गा, भागीरथी और काशी। पुत्रों के नाम थे शम्भू जी और विद्वल। प्रथम कन्या को विवाह योग्य देख जीजा वाई ने तुकाराम को बहुत तङ्ग कर डाला था। तुकाराम विकल हो। एक दिन शुभ मुहुर्त्त में वर खोजने के लिये घर से निकले। वे एक पास के ग्राम में पहुँ चे और वहाँ जा कर देखा कि कई एक वालक खेल रहे हैं। उनमें उन्होंने स्वजातीय तीन वालकों को पसन्द किया श्रीर उन्होंको घर लिवा ला कर श्रपनी तीनों वेटियों को उनके साथ व्याह दिया। श्रामवासी तुकाराम का स्वभाव जानते थे, श्रतः इस कार्य में किसी ने वाधा न डाली।

एक दिन तुकाराम गन्ने का एक गट्ठा सिर पर रख कर घर की श्रोर जा रहे थं। रास्ते में उन्हें खेलते हुए वालक मिले। वालकों ने एक गन्ना माँगा। तुकाराम भला वालकों की वात क्यों टालने लगे ? देखते देखते वालकों को उन्होंने सव गन्ने वाँट दिये। उनके पास केवल एक गन्ना रह गया। उसे लिये हुए जब वे घर पहुँ चे; तब रास्ते की घटना का वृत्तान्त सुन जीजा बाई ने तुकाराम को पीठ पर उस गन्ने के दो टुकड़े कर डाले। स्त्री के हाथ से मार खा कर, तुकाराम दुःखो न हुए; किन्तु हँस कर कहने लगे- "सहधर्मिण्। यही तो वास्तविक धर्म है। मैंने तुम्हें एक गन्ना दिया था। उसके तुमने दो टुकड़े कर. उनमें से एक मुक्ते दिया। "इसी प्रकार तुकाराम को श्रनेक बार स्त्री की गालियां एवं मार खानी पड़ी थी, किन्तु वे श्रम्लानवदन सारे श्रस्ताचार सह लिया करते थे।

रक्मी वाई के परलोकगत होने के कुछ ही दिनों वाद, तुकाराम के ज्येष्ठ पुत्र शम्भू जी की मृत्यु हुई। तुकाराम शम्भू को बहुत प्यार करते थे। उसकी मृत्यु से तुकाराम के मन पर वड़ी कड़ी चोट लगी। किन्तु साथ ही इस घटना से उनके मन में शान का सञ्चार हुआ। उन्होंने सोचा—" संसार में सुख नहीं है। संसार में रह कर, हम सुख भोगें—इस कामना के लिये हमने अनेक यह किये, किन्तु सब व्यर्थ हुए। कोयले को जितना अधिक घिसो, उतनी ही अधिक उसके भीतर से कालीच निकलती है। इसी प्रकार संसार में जो जितना इवता है, उन्होंने

उतना ही श्रधिक दुःख सहना पड़ता है। धन, रत्न श्रादि सारे पदार्थ सारशून्य हैं। तव हम क्यों, इस संसार में पड़ेरहेंं ? '' यह सोच तुकाराम विरक्त होगये।

तुकाराम घर छोड़ कर एक पर्वत पर चले गये। वहाँ वैठ कर, उन्हें ने अपने कुल एवं इप्टदेव विठ्ठलनाथ जी के चरणों में अपना मन लगाया। तुकाराम भगवद्सेवा तो करते थे, किन्तु धर्म में उनका मन स्थिर नहीं हो पाया था। एक दिन तुकाराम ने स्था में देखा कि वे भीमा नदी से स्नान कर के लौटे चले आते हैं। रास्ते में उन्हें एक बृद्ध ब्राह्मण मिला। उसने तुकाराम के मस्तक पर हाथ रख कर, आशीर्वाद दिया। अनन्तर तुकाराम ने उससे घृत माँगा। इस पर बृद्ध ब्राह्मण ने अपना नाम वावा जो और अपने दोक्षागुरुओं के नाम राधवचैतन्य और केशवचैतन्य वतलाये। अनन्तर उस ब्राह्मण ने "रामकृष्ण हिरे'-यह मूल मंत्र उपदेश किया। फिर वह किधर चला गया, यह तुकाराम स्थिर न कर सके। तुकाराम स्था में दीक्षा पाकर, पाएडुरङ्ग देव की शरण में गये।

तुकाराम श्रविचलित श्रव्यवसाय के प्रभाव से कुछ ही दिनों में सुपिएडतों की श्रेणी में गिने जाने लगे। महाराष्ट्रीय साधुश्रों में नाम देव नामक एक प्रसिद्ध साधू होगये हैं। उनके बनाये श्रमङ्ग छन्द के अनेक पद्य हैं। तुकाराम इन्हीं पद्यों को गाने लगे। इन भजनों को गाते गाते उनका इतना श्रभ्यास वढ़ गया कि वे स्वयं श्रमङ्ग रचने लगे। पद्य रचना करते करते उनमें इतनी ज्ञमता बढ़ गयी कि उनके मुख से श्रनगंल पदावली निकलने लगी। जिस समय वे हरिकीर्चन करते, उस समय

<sup>े</sup>द्चिण में प्रोकृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम पाण्डुरङ्ग भी है। पण्डरपुर में गण्डुरङ्ग विग्रह विशेष मसिद्ध है। चे एनः

श्रोतागण स्पन्दहीन जड़ पदार्थ की तरह हो जाते थे। उनके मुख से हिरकी चैन श्रीर उपदेश सुनने के लिये सहस्रों नरनारी जाते थे। वे श्रद्भ के घर जन्मे थे, किन्तु लोग उनका ब्राह्मणीं जैसा सन्मान करते थे।

तुकाराम का यशः सौरम चारोश्रोर परिव्याप्त होते देख सम्वा-जी रामेश्वर भट्ट श्रादि परोत्कर्ष श्रसिहिष्णु लोग श्रनेक प्रकार से उनको यंत्रणा देने लगे। किन्तु श्रन्त में तुकाराम की द्या. दान्तिएय, दिनीत-भाव, सुमिष्ट बातचीत श्रादि श्रनेक गुणों को देख वे लोग श्राश्चर्यान्वित हुए श्रीर श्रन्य लोगों की तरह वे भी तुकाराम को भक्तिभाव से देखने लगे।

पूना नगर से कुछ दूर उत्तर पूर्व की ख्रोर भागोलि नामक प्क ग्राम है। उसमें रामेश्वर भट्ट वास करते थे। उन्होंने तुकाराम से पुकार कर कहा-"तुम श्रद्धहोकर वेद की व्याख्या क्यों करते हो ? श्रुद्र के लिये यह कार्य महा पाप-जनक है। मैं निपेध करता हूँ कि तुम वेदब्याख्या और भ्राभक्न की रचना करना छोड़ दो। तुमने अभी तक जितने अभक्त वनाये हैं; उन सब को तुम जल में डुवो दो।" भट्ट की वार्ते सुन तुकाराम ने कहा-" मैं पाएडुरङ्ग के श्रादेशानुसार ऐसा करता हूँ।" भट्ट को तुकाराम के इस उत्तर पर सन्तोष न हुआ श्रीर उन्होंने तुकाराम से श्रभक्कों को जल में डुवो देने के लिये फिर कहा। ब्राह्मण की आशा श्रवश्य माननी चाहिये, यह सोच ; तुकाराम ने श्रमङ्ग की पोथी को इन्द्रायणी नदी में डुवो दिया। पोथी को जल में ड्वोने के पहिले, पोथी के दोनों किनारों को छोटे पत्थरों से दवा दिया श्रीर फिर उस पर पतला कपड़ा लपेट दिया। पोथी के डुवोप जाने पर ब्रामवासी बहुत दुःखी हुए।

तेरह दिन वाद वह पोथी श्रपने श्राप उतराने लगी श्रौर एक श्रामवासी ने उसे जल से निकाल कर. तुकाराम को दी। यह श्रलीकिक घटना देख कर. सब लोग तुकाराम को देखता समस्रते लगे।

इतिहास-प्रेमियों से शिवा जी का नाम छिपा नहीं है। शिवा जी केवल युद्ध-विद्या-प्रेमी थे—यह वात नहीं है। वे धर्म प्रेमी भी थे। तुकाराम की गुणगरिमा शिवा जी के कानों तक पहुँ ची। उनको अपनी राजधानी में लिवा लाने के लिये, शिवा जी ने, घोड़ा. नौकर एवं राजछुत्र भेजे। किन्तु तुकाराम ने निमंत्रण अखीकार कर नीचे लिखा पत्र भेजाः

"महाराज! श्राप हमें क्यों दारुण परीक्ता में डालते हैं? हमारी वासना तो यह है कि निःसङ्ग होकर. संसार से दूर रहें: निर्जन स्थान में रह कर, सुख सम्भोग करें, मौनी हो कर रहें एवं पेश्वर्य, मान सम्भ्रम को वमनोद्गीर्ण खाद्य पदार्थ जैसा समभों; किन्तु हे पाएडारिनाथ! हमारी इच्छा से क्या हो सकता है! सब तुम्हारे श्रश्नोन है। हे राजन्! तुम्हारे पास श्राने से हमें क्या लाभ होगा? हमें खाद्य पदार्थों की श्रावश्यकता होती है; किन्तु इसके लिये भिक्ता वृत्ति का प्रशस्त पथ बना हुआ है। जब हमें वस्त्रकी श्रावश्यकता होती' है; तब रास्ते में पड़े हुए चिथड़े हमारे श्रभाव को दूर कर देते हैं। राजन्! वासना जीवन को नष्ट करने वालो है। महाराज हम नतिश्रर हो कर श्रापको यह पत्र लिखते हैं।"

महात्मा शिवा जी ने तुकाराम के पंत्र को पढ़ कर कहा था"जिसने ईश्वर का प्रसाद भोग किया है, उसके निकट
राजप्रासाद कएटकाकीर्ण वन स्वरूप है।"

तुकाराम साधन करते करते ऐसे सिद्ध होगये कि जिस समय वे लोटा-गोभा नामक ग्राम में कीर्तन कर रहें थे, उस समय एक स्त्री ग्रपने पुत्र का शव ले कर उनके पास गयी श्रीर उनसे वोली— महाशय! यदि श्राप सच्चे विष्णु भक्त होंगे. तो निश्चय ही श्राप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे; नहीं तो सब लोग श्रापको भएड समभेंगे। उस रमणी की ये वातें सुन, तुकाराम ने मन हो मन विचारा कि इस स्त्री का विश्वास है कि ईश्वर की भिक्त मात्र से मनुष्य को जीवन-दान करने की शिक्त उत्पन्न हो जाती है: किन्तु यह समता तो मुक्तमें नहीं है। यह सोच उन्हेंने भगवान् की स्तुति की। कहा जाता है कि भगवान् की स्तुति करते ही मरा हुश्रा वालक जी उठा।

. तुकाराम का जीवन किस प्रकार श्रीर कहाँ शेप हुश्रा. इसका यथार्थ वृत्तान्त नहीं मिलता। १५७१ शाके के फालगुण मास में कृष्णा द्वितोया को प्रातःकाल तुकाराम श्रन्तर्थान हो गये। इसके वाद फिर उन्हें किसी ने नहीं देखा।

तुकाराम के अन्तर्धान होने पर, उनका पुत्र विठोरा या विट्ठल, शिवाजी से मिला और देहुत्राम में विट्ठलनाथ का मिल्दर बनवा देने की प्रार्थना की। शिवा जी ने तुकाराम के पुत्र के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उसके कथनानुसार देहुत्राम में विट्ठलनाथ का एक मिल्दर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिये तीन ग्राम मिल्दर में लगा दिये।

ंतुकाराम ग्रद्ध के घर में उत्पन्न हुए थे श्रौर भगवद्भक्ति में चूर थे।

> जाति पाँति पूछे नहिं कोइ। हरिकों भजे सो हरिको होइ॥





याग से पश्चिम श्रौर चित्रकूट से पूर्व की श्रोर राजापुर नामक एक श्राम है। इस श्राम में श्रात्माराम दुवे नामक एक कान्यकुटज<sup>9</sup> ब्राह्मण रहता था। हुलसी नाम्नी परम कप लावएयंवती

उसकी एक स्त्री थी। हुलसी के गर्भ से श्रीर भानुदत्त के श्रीरत से दो पुत्र जन्में! 'श्यामसवल' नामक श्रन्थ-प्रणेता नन्ददासक उनके जेष्ठ पुत्र श्रीर तुलसीदास उनके छोटे पुत्र का नाम था। तुलसीदास जी का जन्म लगभग संवत् १५८६ में हुश्रा था। तुलसीदास जो जिस समय श्राठ वर्ष के थे, उस समय उनके माता पिता मर गये। इसके कुछ दिनों वाद वे काशी जी गये श्रीर वहाँ विद्याध्ययन करने लगे। न्यूनाधिक बारह वर्ष तक एक कम से विद्या भ्यास कर के, तुलसीदास श्रपने घर लीट

१ कोई कोई इन्हें सरयूपारी ब्राह्मण भी बतनाते हैं।

२ श्रीयुत गणेशचन्द्र मुखोपाध्याय को लोड़, श्रन्य किसी जीवनी-लेखक ने, गोस्सामी जी को नन्ददास का सहोदर नहों बतलाया।

श्राये। घर लौट कर, उन्होंने दीनवन्धु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ विवाह किया। तुलसीदास संसार की मोहनी माया में श्रापाद-मस्तक डूव गये। वे सदा श्रपनी स्त्री के साथ ही साथ रहते थे। वे त्तला भर के लिये भी स्त्री का साथ नहीं छोड़ते थे। एक वार उनकी स्त्रों को लिवा ले जाने के लिये उसके पिता ने श्रपने किसो श्रात्मीय को भेजा; किन्तु तुलसीदास स्त्रों को भेजना नहीं चाहते थे। दीनवन्धु पाठक ने कई वेर श्रादमी भेजा पर फल कुछ भी न हुशा। वे एक दिन किसी कार्य के लिये वाहिर गये। उनकी श्रतुपस्थित में उनकी ससुराल से रत्नावली को ले जाने के लिये उसका भाई श्राया श्रीर रत्नावली को ले गया। घर लौटने पर स्त्री को न देख, तुलसोदास सीधे ससुराल की श्रोर चल दिये। रास्ते में यह भी न विचारा कि में किस प्रकार कहाँ जा रहा हुँ। जव ससुराल में पहुँचे, तव उनको श्राया देख, उनकी स्त्री ने कुछ जुब्ध हो कर कहा:—

## दोहा ।

लाज न लागत श्राप कों, दौरे श्रायहु साथ। धिक् धिक् ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ में नाथ॥ श्रस्थि चर्म मय देह मम, तासों जैसी प्रोति। तैसी जो श्रीराम में, होत न तौ भव-भीत॥

प्रियतमा के ऐसे ज्ञानोद्दीपक वाक्य सुन कर. तुलसीदास जों के ज्ञान-नेत्र खुले। वे ससुराल को छोड़ चल दिये श्रीर काशो पहुँचे। वहाँ वे सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म कर श्रीर श्रीरामचन्द्र जी के चरण कमलों का ध्यान कर के, समय विताने लगे। तुलसीदास जी शौच के लिये नित्य वस्ती के वाहर जाया करते थे श्रीर लौटते समय लोटे का बचा हुश्रा जल मार्ग में

एक पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक पिशाच रहता था। उस जल से तृप्त हो कर उसने तुलसीदास जी से कहा-'वर माँगो। ं तुलसो दास ने कहा हम यही माँगते हैं कि हमें तुम श्रीरामचन्द्र जो के दर्शन करा दो। यह सुन पिशाच ने कहा 'इतनो सामर्थ्य तो मुक्त में नहीं है ; परन्तु इसका उपाय मैं तुम्हें वतलाये देता हूँ। तुम कर्णंघएटा नामक घाट पर श्रमुक ब्राह्मण के घर जाओ। वहाँ रामायण की कथा होती है। वहाँ वहुत मेला कु बैला कु का एक मनुष्य कथा सुनने के लिये जाता है। वह सब से पहिले वहाँ श्रांता है श्रोर सब से पीछे जाता है। वे सालात् हतुमान जी हैं। उन्हींके चरण पकड़ कर धिनतो करो। यदि उनकी कृपा हुई, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने प्रसन्न हो, उन्हें मंत्र दिया और उनके आदेशानुसार वे चित्रकृट गये। वहाँ छः मास पर्यन्त उहें ने तप किया। तप के प्रभाव से वे सिद्ध हो गये।

एक दिन तुलसीदास जी तुलसी फूल तोड़ने के लिये वन की श्रोर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि एक हिरन के पीछे परम मनोहर श्याम वालकों को एक जोड़ी धनुष श्रौर वाण लिये जा रही है। तुलसोदास जी यह देखते ही चिकत हो गये। उस समय तो वे उन्हें न पहचान पाये, किन्तु पीछे से दैव साहाय्य से उन्हें विदित हुश्रा कि भगवान् ने उन पर कृपा की थो श्रीर उन्हें दर्शन दे कर कृतार्थ करने के लिये वे उस रूप में प्रगट हुए थे।

तुलसीदास जो महामंत्र द्वारा सिद्ध हो कर, श्रीवृत्दावन गये। वहाँ "सीताराम" के वदले "राधाकृष्ण" का नाम सुन, वे अपने घर से वाहिर न निकले। एक दिन एक मनुष्य आग्रहपूर्वक उन्हें मदन गोपाल जो के मन्दिर में ले गया और वोला,
अधिरामचन्द्र जो के दर्शन करो। तुलसीदास जी ने श्यामसुन्दर
के हाथ में वंशो देख कर कहाः

## दोहा ।

कहा कहीं छुवि श्राज की, भले वने हो नाथ।
तुलसी मस्तक तव नवे. धनुष वान लेउ हाथ॥
भक्तगळुज भगवान् को. वेद विदित इह गाथ।
मुरली मुकुट दुराय के, नाथ भये रघुनाथ॥

तुलसीदास वृत्दावन में कुछ दिनों रह कर श्रयोध्या गये। कहते हैं वहीं इन्हें।ने प्रसिद्ध ग्रन्थ रामायण की रचना को। रामायण की रचना का समय इस प्रकार उन्हें।ने निर्दिष्ट किया है:—

सम्वत् सोलह् सौ इकतीसा।
करों कथा हरिपद् धरि सीसा॥
नौमी भौम वार मधु मासा।
स्रव्य पुरो यह चरित प्रकासा॥

श्रयोध्या से तुलसीदास जो काशी गये। उसी समय एक ब्रह्महत्यारा भी काशी में पहुँचा। वह ब्रह्म-हत्या-कारी सर्वदा ही पाप की विभीषिका की मूर्चि देखा करता श्रौर च्लण भर के लिये भी उसका मन शान्त नहीं होता था। इस भय से छुटकारा पाने के लिये वह काशी गया। वहाँ के पिएडतों से उसने सारा हाल कहा। पिएडतों ने उसे सुखा जवाब दिया श्रीर कहा—''इसका कुछ भी उपाय नहीं।'' हत्याकारी के

मन में घृणा श्रौर दुःख उपजा श्रौर उसने गङ्गा में डूव कर प्राण विसर्जन करना चाहा। इतने में उसे तुलसीदास जी मिले। उन्होंने उस हत्यारे को ''राम'' नाम का जप करने का उपदेश दिया। जब राम नोम जपते जपते उसे कई मास वीत गयेः गव तुलसीदास ने उससे कहा-"तुम्हारा पाप छुट गया। श्राश्रो हम दोनों एक साथ भोजन करें।" काशी के प्रधान प्रधान परिडत ब्रह्महत्यारे के साथ तुलसीदास जी को भोजन करते देख असन्तुष्ट हुए श्रीर उनसे इसका कारण पूँछा। तुलसीदास जी ने कहा-"रामं नाम का जप करने से यह मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गया। श्राप लोग चाहें तो इसकी परीचा करलें।" इस पर पिएडतों ने परस्पर विचार करके कहा-" यदि विश्वेश्वर का पत्थर निर्मित नादिया इसके हाथ का छुत्रा पदार्थ खाले, तो हम जाने कि यह ब्रह्महत्या के पाप से छूट गया। '' तुलसीदास इस पर राज़ी हो गये श्रौर उस मनुष्य एवं परिडत मराडली के साथ विश्वेश्वर के मन्दिर में पहुँ चे । हत्याकारी के हाथ से पत्थर के नादिया के मुख में खाद्य पदार्थ रखवाया गया। नादिया ने जीवित वैल की तरह सारा खाद्य पदार्थ खा डाला। इस घटना से काशी वालें तुलसीदास जी को ईश्वर का अँश समक्तने लगे।

तुलसीदास के भक्तों ने उनके व्यवहार के लिये सोने चांदी के कुछ वर्चन श्रौर उनकी उपास्य मूर्ति के लिये कतिएय श्राभूपण भेंट किये। रात को एक दिन एक चोर ने उनको चुराने के लिये तुलसीदास जी के घर में प्रवेश किया। चोर ने तुलसीदास जी को ध्यानमय देख कर, श्राभूषणादि उठाने के लिये ज्यों ही हाथ पसारा. त्यों ही उसने देखा कि रूप लावएय सम्पन्न एक पुरुप हाथ में ध्रमुप वाण लिये उसकी श्रोर देख रहा है। उसे देख

चोर उल्टे पैरों वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लोभ के वशीभृत हा चोर फिर वहाँ गया। किन्तु इस वार भी उसे धनुर्वाण धारी पुरुष' के दर्शन हुए। तव वहं चोर तुलसीदास जी के पास जाकर कहने लगा—''साधूवावा! रात को जो मनुष्य तुम्हारे घर का पहरा देता था, वह कहाँ है ? उससे मुभे एक बड़ा ज़रूरी काम है।" इस पर तुलसादास जी ने कहा - "श्ररे भाई! यहाँ कौन पहरा देता है: मुक्ते नहीं मालूम। उसका हुलिया तो बतला।" नवद्व्वदिल श्याम-कान्ति धनुवीणधारी पुरुप का वर्णन सुनते ही, तुलसीदास समभ गये कि चोर जिसे पहरुशा कहता है, वे खर्यं श्रीरामचन्द्र जी महोराज हैं। सामान्य धन सम्पत्ति के लिये उनके इष्टदेव को रात भर जागना पड़ता है, यह सोच तुलसीदास जी बहुत लज्जित हुए श्रीर उसी चण सारे वर्तन एवं श्राभूपण उस चोर को तथा श्रन्य दीन दुः खियों को दे डाले। फिर तुलसीदास जी ने चोर से कहा — ''हे चोर! तुम वड़े भाग्यवान् हो ; जब विना साधन के तुम्हें भगवान् के दर्शन हो गये, तव तुमसे वढ़ कर भाग्यवान् श्रीर कौन हो सकता है ?" यह सुन चोर ने तुलसीदास जी के दीये हुए द्रव्य को लेना श्रस्वीकार किया श्रीर श्रपने पास जो द्रव्य था उसे दीन दुःखियों को दे. वह तुलसीदास जी का शिष्य होगया।

पक दिन एक युवती ब्राह्मणी अपने पित की मृतदेह के साथ सती होने के लिये जा रही थी। रास्ते में तुलसीदास जी को देख उसने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया। तुलसीदास जी को यह नहीं मालूम था कि वह विधवा है; अतः उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उससे कहा—"तुम सौभाग्य-शालिनी हो कर, पित के साथ कालयापन करो।" यह सुन सती होने को उद्यत रमणी के साथियों ने कहा—"वाबा जी! यह तो अपने पित के साथ

सती होने के लिये शमशान की श्रोर जा रही है, यह किस प्रकार पित के साथ कालयापन कर सकती है। यह सुन तुलसीदास जो कुछ विस्मित हुए श्रीर उन लोगों के साथ शमशान तक गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उस रमणों के पित का शब धरती पर वस्त्र से हका हुश्रा पड़ा है। तुलसीदास जी ने वस्त्र को उतार कर फेंक दिया श्रीर शब के मुख पर हाथ फेर कर उसे जीवित कर दिया। मरा हुश्रा मनुष्य सोते हुए मनुष्य की तरह उठ छ ड़ा हुश्रा। सब उपिश्वत लोग विस्मय-सागर में निमन्न हो, तुलसीदास जो के चरणों में लोटने लगे।

तुलसी दास जी को अलौकिक शक्ति का बृत्तान्त सुन तत्कालीन दिल्लोश्वर ने उनकी अपने दरवार में बुलवाया। जब वे दरवार में गये. तब वादशाह ने उनसे कोई करामात दिखलाने का अनुरोध किया। तब त्लसोदास जी ने कहा—"जहाँपनाह! मैं तो अति सामान्य मनुष्य हूँ, मैं भला आपको क्या करामात दिखला सकता हूँ। मैं तो अपने इप्टरेव का नाम गाया करता हूँ। सुक्षमें करामात दिखलाने की शक्ति नहीं है।" वादशाह ने समक्षा तुलसीदास मेरा अपमान कर रहा है, अतः वादशाह ने तुलसीदास को वन्दी वना कर कारागार में डाल दिया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी को स्तुति करते हुए कहा:—

> तोहि न ऐसी वूिभये हनुमान हठोले। साहव काहु न राम से तुमसे न वसीले॥

यह सुन हनुमान जी ने अपनी वानरी सेना से दिल्लों का कोट ध्वंस करवाना आरम्भ किया और ऐसी दुर्गति की कि बादशाह जा कर तुलसोदास जो के चरणों में गिरा और बोला-''मेरा अपराध समा कीजिये।'' तब बानरों का उत्पात घटा। तुलसीदास जी केवल सिद्ध ही न थे उनकी रचना शक्ति भी बड़ी श्रद्भत थी उनके नाम से २५ श्रन्थ प्रसिद्ध हैं। जिनके नाम ्हें :—

- (१) रामचरित मानस (२) कवितावली रामायण
- (३) गीतावली रामायण (४) छुन्दावली रामायण
- (५) वरवै रामायण (६) पद्यावली रामायण
- 🖒 ) कुराडलिया रामायण ( = ) छुप्यप्यधुरामायण
- (१) कंड़खा रामायण (१०) भूलना रामायण
- (११) रोला रामायण (१२) रामाज्ञा
- (१३) रामलला नहच्छू (१४) जानकी मङ्गल
- (१५) पार्वती मङ्गल (१६) कृष्ण गीताव्रली
- (१७) हनुमान बाहुक (१८) सङ्कट मोचन
- (१६) हनुमान चालीसा (२०) रामसलाका
- (२१) राम सतसई (२२) वैराग्य सन्दीपिनी
- (२३) विनय पत्रिका (२४)कलिश्रम्मकर्म निरूपण

(२५) दोहावृली।

इन सब पुस्तकों में तुलसीदास जो की रामायण ही का भारतवर्ष भर में बड़ा श्रादर श्रीर प्रचार है। इसके श्राज तक न जाने कितने संस्करण श्रीर कितने प्रेसों में निकले। जिसने रामायण छापी उसीको विकी।

नंबत् १६८० के श्रावण मास में शुक्कासप्तमी के दिन काशी नं तुलसीदास जी ने मानवी लीला सम्बरण की। श्रिसी घाट

## दोहा।

१ संवत् सोलह सौ असी, श्रमी गङ्ग के तौर। सादन सुक्कासमी, तुलसी तनो सरीर।

के ऊपर लोलार्ककुएड के पास तुलसीदास जी की कुटी श्रमा तक विद्यमान है।

पहिले समय में जीवन चरित लिखने की पद्धति विद्यमाः न थी। इस अभाव को दूर करने के लिये पीछे के लोगों ने या किया और अभी कर रहे हैं। यही कारण है कि तुलसीदास उं जैसे महात्माओं की जीवनी क्रमागत उपलब्ध नहीं होती।

